# वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

×

| ,           | 6/0 |     |  |  |
|-------------|-----|-----|--|--|
| क्रम संख्या | 22  | MOD |  |  |
| काल न०      | 1   |     |  |  |
| खण्ड        |     |     |  |  |

### THE

## ANTAGADA-DASÃO

AND

THE ANUTTAROVAVAIA-DASÃO.

THE EIGHTH AND THE NINTH ANGAS

0 F

THE JAIN CANON.

निग्गंथपावयणेसु अट्ठमनवमंगभूयाओ अंतगडाणुत्तरोववाइयदसाओ ॥

### Edited

With Introduction, translation, notes and appendices,

BY

M. C. MODI M. A. LL. B.

Formerly Fellow, Sir Parashurama Bhau College, Poona.

## Published By

Shumbhulal Jagahi Shah, Gurjar Granth Ratna Karyalay Gandhi Road, Ahmedabad.

First Edition

Printed by
Mulchadbhai Trikamlal Patel
at the
Surya Prakash Printing Press
Pankore nakr Ahmedabad.

## ॥ अनुक्रमणिका ॥

| विषयः ।                                            | पृष्ठांकाः ।   |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Introduction.                                      | v-xL           |
| <b>अंतगडदसाओ</b>                                   | 1-64           |
| अ <u>श</u> ुक्तरोववाइयदसाओ                         | £4-68          |
| प्रधमं परिशिष्टं                                   |                |
| अमयदेवकृतांतकृद्शादृत्तिः                          | ۷Ę <b>٩•</b> ξ |
| अभयदेवरनिताबुत्तरौपपातिकदशावृत्तिः                 | 90-993         |
| <b>अदि</b> पत्रम्                                  | 114-176        |
| Translaion (Ant. & anu.)                           | 1-16           |
| Notes (,,)                                         | 97-125         |
| AppndixII (वर्णकादिविस्तारः स्कंदकचरितांशांतर्गतः) | 126-144        |
| Appendix III (The Jain cosmography)                |                |
| Glossary                                           |                |

## Introduction.

I The idea underlying the present edition of Antagada-Dasao and Anuttarovavaiya-Dasao, the eighth and the ninth scriptures of the Jain Canon, is to supply their critically edited texts, in so far as it was possible for me to do, to the scholars and the students who are interested in the Jain Canon doctrinally or linguistically. The lains have in their own way acquitted themselves of their duties by publishing the whole of their canon in their own way in various series viz. (1) Balusar Texts 1875-1886 Calcutta. (2) Hydrabad Series 1919-1920. Hydrabad (Deccan) (3) Agmodaya Samiti Texts. The first two series of the Jain texts are very carelessly edited and a serious student of the language would simply be disgusted with them. The last Agamodaya Samiti Texts are the only texts that are well printed and carefully edited. It should however be noted that though they are workably good texts, they certainly can not approximate to the standard which the scholar imbued with the modern ideas of critical accuracy would expect. These texts are out of print and not available. The attempts, to publish some scrip-

tures on modern critical lines have been made by scholars like Jacobi, Leumann, Schubring, Hoernle, Barnett, Charpentier and others. It is a matter of regret that the Jain Canon has not received the same critical attention which the Buddhist canon has received. Just like the Pali Text Society. there must come into being a body of scholars who would publish the whole Jain Canon in the form of a series using all available old materials, on duly chalked out lines. All the editions of stray scriptures, it must be pointed out, are merely tentative editions. Prof. Barnett1 has observed about his text of Anuttarovavaiya-Dasão, "The Prakrit text of the Anuttarovavai which is here presented can make no claim to critical exactness. It aims merely at presenting the vulgate, more or less faithfully, with the ordinary blunders corrected." Unless an organised attempt is made to edit the whole of the Jain canon in the form of a series, on modern critical lines, we shall not have that long-felt desideratum of the critical texts of the Jain Canon fulfilled.

§ 2 My edition of the two stray scriptures of the Jain Canon can not naturally go beyond a tentative effort to supply a good text, as it will be shown later under this very section that the difficulties about settling the spellings of some

<sup>1.</sup> Barnett, Ant. & Anu. Trans. P. 123.

forms and expressions, the extent of the reliability of the Mss. are not trivial. The text of Antagadadasao is based upon four Mss. and one printed edition [ Agamodaya Samiti, Ed.] I received three Mss, from Patan through the kind offices of Maharaja Shri Punyavijayaji and one Ms. from Bhavanagar, I have styled them as A. B. C. [three Mss. of Patan ] D. [the Bhavanagar MS.] E. [Agmodaya Samiti Ed.] while noting the readings below the text. The palmleaf Mss, of the Jain Canon written in the 13th century of Vikrama Era are available in the Mss. collections of the strongholds of Jainism like Patan and Cambay. But due to the want of sufficient time, I have not been able to use them though they alone would have been the earliest Mss. material, and therefore very useful. All Mss. that I have used are paper Mss. not earlier than the 15th century of Vikrama Era, The general features of the Mss. used, are given below.

Ms. A. (Patan) belongs to the Mss. collection in possession of Shrimad Hemchandracharya Jain Sabha; box (Dābala) No. I. Ms. No. 19. 13½×5 in. It is a very beautiful Ms. and has on its first page a painting in gold, blue and red colours, of Kanha Vāsudeva with his eight queens before the saint Arit hanemi [Vide. Ant. P. 25]

Division. 5 Lesson1. ]. As to the style of painting, I may refer the reader to the publication of the Gujarati Translation of Nayadhammakaha by Pundit Bechardas Jivaraj Dosi where in the beginning the picture of Meha's harem is given, in the very form and colours as those in the Ms itself, which belongs to the same group as our Ms. This Ms. does not belong to the group of B. C. as the study of its readings cited below in our text will show. The Ms. contains 19 leaves. The colophon as it sin that is not any way informative.

- Ms. B.  $10\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{4}$  in. Leaves. 22. Lerubhai Vakil's Bhandar, Patan Box No. 4. Ms. No. 19: seems to be the copy of C. looking to the readings and even similarities in faults with C. C. is certainly older than B. The colophon is like that of A. uninformative.
- Ms. C. 11½×5¼ in. Leaves 19. Lerubhai Vakil's Bhandar, Box. 6. 36. Patan. It has the colophon: प्रंथाग्रं ७९०। गुभं भवतु ॥ श्रीभमणसंघस्स ॥ कल्याणमस्तु । संवत् १५५४ वर्षे शाके १४१९ प्रवर्तमाने प्रतिपदातिथी चंद्रवारे अहिपुरे पं० श्रीसुविह्नतसिरश्चक-चूडामणिकोविद्साधुरत्नशिष्यतपोरत्नेनांतगडस्त्रमछेखि । पादशं पुस्तकं दृष्टवा तादशं लिखितं मया। यदि शुद्धमञुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ १॥

Ms. D. 1012x51 in. Leaves 24. Box. 7. No. 8. Seth Dosabhar Abhechand-Jaina Sangha Bhandara. The only Ms. with the com. of अध्ययेष which I have used in preparing the text of the commentary of अध्ययेष together with the help of E edition. The Ms. is very clearly and legibly written with the upper and lower space of the leaf occupied by the Commentary while the middle portion by the text. It bears a colophon: संवद १६६४ वर्ष जेष्टविद सप्तम्यां बुधे अहादावादश्रीनगरे आचार्य-अदिश्रीमञ्जी प्रवर्तमाने धर्मराज्ये लिखिता वृत्ति ऋषिकेशष स्वयं वाचनार्थे॥ ग्रुमं भवतु कल्याणमस्तु ॥

As to the Mss. of अणुत्तरोववाइय:-

Ms. A.  $13\frac{1}{2}\times5$  in. Leaves 5. Shrimad Hemachandracharya Jain Sabha, Patan Box 1. No. 20. Of the same type with the Ms. A. of sing It bears a picture on the leaf 1 (b) of King Seniya with his queens before Mahavira.

Ms. B. 10¼x4¼ in, Leaves 5. Lerubhai Vakil's Bhandar, Patan Box 5. No. 15. Colophon: अधाप्रं २००॥ पत्तने ॥ छेखक शवसी छिखित ॥ छः । अरिस्तु ॥ At rare places, the gloss on some words is written in Gujarati; it belongs to the group of नेत्राब. B.

Ms. C.  $11\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{4}$  Leaves, 5. Box, 6. No. 35. Lerubhai Vakil's collection. Colophon: प्रथाप्र १९२ । अतं भवतु ॥ संबत् १५५४ वर्षे ९ तिथी ।। The

Ms. C. belongs to sinus C. written by the same hand in the same year.

Ms. D. 10\(\frac{1}{4}\times 4\frac{1}{4}\) in. Leaves. 8. Seth Dosabhai Abhechand-Jain Sangha, Bhavanager Box 7. No. 5: with big margins on right and left sides of the leaf which with the space above and below the leaf, are utilized for writing commentary. This is the only Ms. containing \(\frac{2}{3}\text{var}\) are commentary. At many places, it contains Gujarati gloss which I have used in the Notes.

To add to Agamo. [E] text, I had also Barnett's text of this scripture in Roman letters which, with the readings of his Mss. I have used. The readings of the Mss. of Barnett's text have been specified by writing like (A) (B) etc. in brackets, as their readings may not be confounded with those of my Mss.

As to the texts of both sine and stop, I have put the words like soussil, site, etc. within square brackets for the facility of the readers.

As to the spellings and the grammatical forms of the Mss., a few things are necessary indeed to be pointed out. The instances of the form—aural which is spelt in the majority of Mss. as aural or agriculture at a host of places. (See. Notes. P. 98.) is also written as accurative and even

Mss. spell this expression most wrongly as अरियासिमर, रियासिमर etc (See. Text of अणु॰ P. 72. foot. note.14); of अन्मत्थिय and अन्मित्थिय, it is most difficult to settle which is correct though अमयदेव's leaning seems to be towards अन्मित्थिय [=आध्यात्मिक: a rare use as meaning 'inner'] (See. अमयदेव's Com. P. 90; also see Notes P. 103); दुरुद्ध and दुरुद्ध (See. Notes P. 101. See. Text of अणु॰ P. 67. foot-note. 3.) मूसिय, मोसिय, मुसिय-it is difficult to decide the original root in this case (See. Notes. P. 107); पासादीय or पासादिय (See. Notes P. 99) etc. These instances show what damage is done to the scriptures by time, neglect and the inaccuracies of scribes.

I have not touched upon the question of a coming between two vowels (like a stat) in the Mss. All the Mss. bear this trend. The vowels and state often are found carelessly written as and and. The oft-repeated long passages sometime lead a scribe to forget a link and fall into a mistake or mistakes.

anada is not helpful at all times to settle the texts in crucial cases, though of course his commentaries are useful as they can give a clue to us of the condition of scriptural text in the 12th Cent, and thereabout. In the colophons of ma-

ny scrintural texts anada has confessed how the difficulties of the textual interpretation were bewildering due to the obscurity of the text and the promiscuity of readings: e. g. अंत॰ वृत्ति [ P. 106] अनंतरसपर्वये जिनवरोदिते शासने, यकेह समयाजगा गमनिका किल प्रोच्यते । गमांतरमुपैति सा तदपि सिन्न-रस्यां कृतावरूढगमशोधनं नन् विधीयतां सर्वतः ॥ ( colophon); अणु वृत्ति [ P. 113.] colophon: शब्दाः केचन नार्थतोऽत्र विदिताः केचित्तु पर्यायतः, सूत्रार्थानुगतेः समुह्य मणतो यज्ञातमागःपदम् । वृत्तावत्र तकत् जिनेश्वरव-चोभाषाविधौ कोविदेः, संशोध्यं विहितादरैजिनमतोपेक्षा यतो न क्षमा ॥ So also in the colophon of नाया॰ किमपि स्फूटीकृतमिद्ध स्फूटेऽप्यर्थतः, सकप्तमितदेशतो चिविधवासनातोऽपि यत् ।। etc.; प्रश्नव्या॰ colophon; अज्ञा वयं शास्त्रमिदं गभीरं, प्रायोऽस्य कृटानि च पुस्तकानि । etc. Thus though अभयदेव leads us much into the understanding of the text proper, he is still a seeker for the right text and the right interpretation both of which were not easy even in his days.

hven in the days of अभयदेव, certain misreadings had already taken an established place as right readings e. g. अरहा, अरिहा, अवहा ( Sec. Notes अंतo P. 100) which अभयदेव has tried to explain in the Com. of भगवती. तेणं कालेणं and तेणं समयणं (See Notes. P. 97) both have been explained to be correct by अभयदेव in भगवती. One who studies the commentaries on the scriptures comes

across so many misreadings established in thetext proper that a commentator must explain them any way.

In the text of sino and suge, sanda himself discusses the readings in the commentaries, and himself points to the difficulties involved in the interpretation; e. g. sino comm. P. 49. where after citing two opinions he says: avai a aggarated; also sin. comm. P. 101. the discussion of samuavities and another reading samuavities etc. In suge too, there are many expressions, which can be called obscure and even misread, in the portion in which the penance-worn limbs of Dhama are compared with various fruits and other objects. samuate himself is not sure of the meanings, he gives; e.g. see. comm. Anna are comes across such cases very often.

Thus the settling of the texts of the scriptures of Jain canon is not an easy task. The systematic edition of the Jain canon will only be possible, if a band of scholars undertake to edit it by utilizing and sifting all available data historical, lexical, grammatical and doctrinal. "Some day" says Prof. Barnett<sup>2</sup> "When the whole of

<sup>2.</sup> Barnett, Ant. & Anu. Trans P. ix

Jain scriptures will have been critically edited and their contents lexically tabulated together with their ancient glosses, they will throw many lights on the dark places of ancient and modern Indian languages and literature." If this hope is fulfilled, then alone, we shall have critical texts of the Jain Canon in a proper sense; otherwise all the stray attempts to edit some scriptures here and there, will give only tentative texts.

§3. Another question that logically should engross our attention is the place which our Scriptures, called the eighth and the ninth scriptures, occupy in the whole of the Jain Canon. Incidentally therewith, the age of the present canon, its history etc. are the other questions which require to be treated.

The data with reference to the above questions as found in अंतगडद्साओ and अणुत्तरोवबादयद्साओ are as follows:—

(1) अंत॰ as well as अणु॰ presuppose previous 7 scriptures and the link of अंत॰ with the seventh scripture उवासगदसाओं and that of अणु॰ with the eighth scripture अंत॰ are achieved in the introductions of the respective works.

<sup>3.</sup> संतर पूर्व १. पं. ७; अणुर पूर्व वृष, पं. ष्

(2) Strangely enough, the heroes of the eighth and the ninth scriptures are described as द्वारसंगी and बारसंगी —a sound case of anathronism. Moreover, the mention of चोइस पुट्या is also found. Profuse references are given in both these Sutras, of पण्णती [ व्याख्याप्रकार or भगवती the Fifth Scripture], of नायाध्रमकहा [The Sixth scripture] and even the heroes of the stories in the aforesaid scriptures—महस्बल, देवाणंदा, संदश, गंगवस, उदायन, जमालि and यावचापुत.

<sup>4.</sup> अंत॰ पु॰ ३५॰ पं.३; पु॰ ५१. पं.११; अणु॰ पु॰ ६५. पं.१४ etc.

<sup>5.</sup> अंत• g• २४ पं. १६ etc.

<sup>6.</sup> अंत∙ पृ॰ ७. पं. १३; पृ॰ २३. प. १३ etc.

<sup>7.</sup> अंत पृ. ३४ पं. १३;

<sup>8.</sup> अंत॰ १० ६४. पं. १४; अनु॰ १. ८४. १७; here it may be noted that though the name of this scripture occurs at the end preouppose their existence as will be soen from the heaves of both these Sutras often referred to in the texts of अंत॰ and अनु. (See, foot-not, 9.

<sup>9.</sup>महब्बल=अंत॰ पृ. ३. पं, १६. देवागंदा=अंत॰ पृ॰ १॰ पं. १९; संदग=अंत॰ पृ. ४ पं, १६; अणु=पृ. ६६. पं. २६. गंगदल= अंत॰ पृ. ३४. पं. १३; उदायण=अंत॰ पृ. ५१. पं. ९. जमामी=अणु॰ पृ॰ ७२. पं. ५ मावस्वापुत्त≈अणु॰ पृ. ७२. पं. ७.

(3) What is therefore the quantum of the whole Jain Canon? When it came about to be in its present form? How (1) and (2) are be explained!

The present Jain canon blongs to the Sveta haras alone; but it is indeed proclaimed by the gambaras as late and worthless. It consists of [ 1 11. अंगस्त्र II 12 उपांगस्त्र III 10 प्रकीणेस्त्र IV 6. डेस्स्त्र V 1. नन्दीस्त 2. अनुओगदार VI 4 मूलस्त्र ] 45 works in all. अंत and अणु are the eighth and the ninth अंगस्त्र 10 The oldest canonical works 14 पूर्वें however, are now lost, along with the 12th अंगस्त्र called दिश्वाय. The traditional record that is given for this loss is found in Hemachandra's परिशिष्ट पर्वे canto 8. verse. 103 Canto 8. verse. 35-58.

Mahavira died in 467 B. C. Mahavira of course, handed down the Púrvas to all his eleven

The two references should be noted: (1) दढ-पदण्ण=अभय॰ रायपसेणिय: also found in ओव॰ (उपांग); (2) (२) जहा [जाव] विहरइ. अंत॰ पृ. ७. पं. ३ i. e. following भगवती, जहा उववाइए [ जाव ] विहरइ. Thus it is posible that our texts of अंत॰ & अणु॰ presuppose also ओव॰.

<sup>10.</sup> Charpentier: Uttarajjhyana, Intro, P. 9-10.

disciples. It must be here remembered that the historicity of Pars'va, the twenty-third Tirthankara is an acknowledged fact and that lainism in its old form with fourteen Purvas was taught by Mahavira who reformed and disciplined it and made his personality deeply felt upon the further course of its development. It is from these Purvas that Gosala Mankhaliputta, the leader of Ajivakas, Jamali<sup>11</sup> the son-in-law of Mahavira and the propounder of a new sect, drew their inspiration. The Jain community rejuvenated by Mahavira lives on till now, while the sects of the latter teachers seem to have vanished soon after their propounders passed away. It was an era when establishing of religious sects, formulation of religious doctrines, efforts of the religious teachers to gather under their doctrinal fold a number of followers, seem to be the fashion of the day as politics or economics is now. This

<sup>11.</sup> Indian Antiquary xi. P. 245-246. 'Extracts from the Historical Records of the Jainas' by Johannes Klatt. According to खरतरगच्छपद्यवली noted by him, जमालि was the first schism-maker in the Jain church (Vira 15.) गोसाल is well-known; See. Notes उवा॰ P. 238 onwards (P. L. Vaidya) where he has given all materials following Hoernile and others.

fact is amply borne out by the scriptures of Buddhism and Jainism, Upanisads, 19 Mahabharata and the contemporary literature.

To come to the subject proper, we do not know how the Pūrvas were taught by Mahāvīra how they were handed down, and what was in fact the condition of Jain Siddhānta in these days. But looking to the nature of scriptures of the Jain canon as we have now, the Angas were formulated by the disciples of Māhavīra, by putting in order important matters legendary and doctrinal from the Fūrvas, the religious sermons of Mahāvī i and the stories of the distinguished disciples whom Mahāvīra initiated into the order. Thus 12 Angas seem to have been formulated with Ditthivāya as the 12th which being full of philosophic discussions and more difficult and abstruse than other Angas seems

<sup>12.</sup> Upnisads especially earlier Brhadaranyaka shows the existence of many heretical and
non-heretical teachers. In S'vetas'vatara Upnisad
1. २ कालः स्वभावो नियतियहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति
चित्यम् । सयोग एषां न तु आत्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥

<sup>13.</sup> In अंत॰, the analysis of its materials which will be given later on, will confirm this.

Angas, the study of Pūrvas seems to have fallen in disuse and the study of Angas gained more importance as these works, not only contained the quintessence of Pūrvas, but were comparatively easy and had much to do with the reformed Jainism as was preached by Mahāvira. Thus the study of Pūrvas was made by only the pontiffs or at times very prominent Elders of the Jain Church. Thus after the death of Mahāvira we come to the sixth pontiff of the Jain Church Sambhutivijaya<sup>15</sup> and his younger colleague the famous Bhadrabahu [Vira 156=311 B. C; Vira

<sup>14.</sup> Charpentier: Uttara. Intro P. 18, 21, 23. etc. where the views about the loss of दिहिवाय and नोइस पुन्वड are mentioned.

<sup>15.</sup> Certain authorities go to show that संभृतिविजय and भद्रबाहु both were pontiffs at one and the same time. I. A Vol. xi. Klatt पद्मवली of तपागच्छ । उभाविष पश्यक्षरी ! but this can not be called certain. One can very well imagine a rivalry between the eldest disciple संभृतिविजय becoming the pontiff by right, and the younger disciple भद्रबाहु more brilliant, so much so that स्थूलभद्र the pontiff after संभृतिविजय had to go to him to learn पुच्च. For the traditional dates mentioned I have relied upon पद्मवली in main.

170=297 B. C. respectively the dates of the death of these two | Both of them were the disciples of Yas'obhadra after whose death as the eldest disciple Sambhūtivijava became the pontiff of the Jain Church, Within a year or so about the death of Sambhutijaya, Candragupta Maurya came on the throne of Magadha (Vira= 155/156=B.C,311/312)according to Jain chroniclers. After Sambhutivijaya, Sthulabhadra became the head of the church, though Bhadrabahu, at once the most eminent and learned wielded more influence and prestige in the Jain community. As the legend bears outs(See आवश्यकचर्णि तित्थोगाली पद्स्रय। हेमचंद्र परिशिष्टपर्व सर्गे. ८. श्लो॰१९३ and सर्गे. ९. श्लो. 44-46.) in the time of Sthulabhadra, a famine lasting for twelve years raged in the country of Magadha, One section of Jain community, with Bhadrabahu at the head thought that they would not be able to follow up their master's teachings with rigidity in those hard days; and they went to the southern part of India. During these days of disorder, the scriptures were neglected and were partially forgotten. When better times arrived. the council was convoked at Pataliputra at about 300 B. C. where with great efforts eleven Angas were stitched up while the twelfth could not be recovered as only Bhadrabahu knew it. The same was also, according to this legend the case with

fourteen Purvas which also only Bhadrabahu knew 16 He seems to have retired at the time of this council to Nepal to undertake the Mahapranavrata. Sthulabhadra then went to him to learn Purvas He learned ten Purvas properly but of the last four he learnt only the text and not the interpretation, 17 He is regarded the last who knew anything about 14 Purvas. Then we come to Vajra, the thirteenth pontiff (Vira 496-584=A.C. 29-A. C. 117) who is reported to know 10 Pūrvas. 19 Vajra, as the tradition goes learnt the Dijthivaya from Bhadragupta, at Ujjain, Of course it becomes clear from this tradition that study of again was most rare and that the Anga itself must be very difficult to understand, In the times of pontiff Skandila (301--314 A. C. pontiffship) there came a famine of 12 years and the scriptures again suffered a great deal. At that time, he called a council at Mathura and

<sup>16.</sup> See हेमजन्त्र । परिशिष्टपर्व । सर्ग. ९ । १स्रो. ५७-५८ । See Charpentier uttar. Intro. P. 14; also foot note. 3 on the same page. See नीरनिर्वाण संवत् by कल्याणविजय P.94ff.

<sup>17.</sup> See. पद्मवली of सरतरगच्छः दशपूर्वणि वस्तुद्वयेन न्यूनानि सूत्रतोऽर्थतस्त्र पपाठ, अन्त्यानि चत्वारि कूर्वणि सूत्रत एवाधीतवात्रार्थतः इति ऋद्वप्रवादः ।

<sup>18.</sup> See. बहाबली of खरतरमच्छ:-बज़स्बामितो दशमपूर्वेचतुर्थ-सहननादिव्युच्छेदः ।

again brought into order the scriptural texts. 19 Lastly, the Council of Valabhi met under Devardhi-ganin Ks'amas'ramana (Vira 980=A. C. 513) and the Jain Canon was written down in bookfrom. 20

At that time, the Purvas and the 12th Anga Ditthivaya must have been forgotten as a whole, though scrappy information or passages of the same

- 19. See. मेरतंग's विचारश्रेणी; and the begining of the चूर्णी of नंदिसूत्र For the age of Skandila See. कस्याणविजय ibid. P. 106.
- 20. सामाचारीशतक of समयमुन्दरगणी (The passage is quoted by Pundit Bechardas: 'जैनसाहित्यमां विकार थवाशी बएली हानि. P. 16 where he discusses the question of वाचनां of Scriptures very ably): श्रीदेव-धिगणिक्षमाश्रमणेन श्रीवीरात् अशीत्यधिकनवशत (९८०) वर्षे जातेन द्वादशवर्षीयदुभिक्षवशाद् बहुनरसाभुव्यापत्ती बहुश्रुतिबिच्छत्ती च जातायां +++ भविष्यद्भव्यलोकोपकाराय, श्रुतभक्तये च श्रीसंघाप्रहाद् मृतावशिष्ट-तदाकालीनसर्वसाभून् वलन्यामाकार्य तन्मुखाद् विच्छित्रावशिष्टान् त्यूना-धिकान् त्रुटिताऽत्रुटितान् आगमालापकान् अनुक्रमण स्वमत्या संकल्य्य पुस्तकारुदाः कृताः । ततो मूलतो गणधरमाधितानामिष तत्संकलनानंतरं सर्वेवामिष आगमानां कर्ता श्रीदेवधिगणिक्षमाश्रमणः एव जातः ।

The council of Valabhi was held under the protection of Dhruvasen I of Valabhi who succeeded to the throne 526 A. D. See. Charpentier: ibid P. 16.

might be available in those days.<sup>21</sup> The linking of one scripture with another in a rigid form, the addition of artificial descriptions, the references and cross-references of scriptures within the body of their texts, the memorial verses in the beginning of every division of the scriptures and the highly mechanical way of narrating stories-are later developments when the scriptural texts were rigidly fixed.

Another question of the anachronistic reference of heroes being बारसंगी and वकारसंगी requires to be answered here. Personally I think that this mention merely formed a part in the statement of the mechanical conclusion. Moreover, the antiquity of the twelve scriptures, which the lains felt about their compositions at the later date, would have made such references less poignant as anachronisms. Moreover, it is astonishing that even the highly rigorous disciples of Mahavira could dispense with the study of the twelfth scripture-of course Ditthivava. It gives us a reason therefore to conclude that the twelfth scripture was considered proverbially comprehensible to only very few and that the seeds of its neglect were sown very early.

<sup>21.</sup> In नंदीसूत्र, the list of the names of 14 प्रेंड given. See Charpentier. P. 12.

सभयदेश in his commentary on भगवती<sup>22</sup> has already anticipated objection of anachronism which of course he answers as follows in his orthodox way:—

' एक्कारसञ्जाइ अहिज्जइ'ति । इह कश्चिदाह-'नन्वनेन स्कंद्कचरितात्प्रागेवैकाद्दांगनिष्पत्तिरवसीयते, पंचमांगान्तर्भूतं च स्कंद्कचरितिमद्मुपलभ्यते इति कथं न विरोधः?'। उच्यते, श्रीमन्महाधीरतीथं किल नव वाचनाः, तत्र च सर्वधाचनासु स्कंदकचरितात् पूर्वकाले ये स्कंदकचरितान्मधेया अर्थास्ते चरितांतरद्वारेण प्रक्षाप्यन्ते, स्कंदकचरितोत्पत्तौ च सुधर्मस्वामिना जंव्नामानं स्वशिष्यमंगीकृत्याधिकृत्वाचनायामस्यां स्कंदकचरितमेवःश्चित्य तद्वर्धप्रक्रपणा कृतेति न विरोधः; अथवा सातिशायित्वाद् गणधराणामनागतकालभाविचरितनिबंधनमदुष्टमिति भाविशिष्यसंतानापेक्षयाऽतीतकालनिर्देशोऽपि न दुष्टः इति ।

The explanation thus given by अअयदेव needs no comment as no body with any vestige of historical sense would accept it. In our scripture अंतः प्. २४. पं. १६, the historic sense is flagrantly thrown to winds when जालि, the son of वसदेव and धारिणी, who became the disciple of Arithanemi. the twenty-second Tirthankara, is described as बारसंगी. These anachronisms can not be explained historically unless we explain in the way I have done.

Coming back again to the legend of the

<sup>22.</sup> भगवती Com. of क्षमचदेव on II. i. leaf. 124.

damage to the scriptures due to famines, it may be stated that though this at all times and alone be not the cause, it can not be controverted however that Jainism from the days of its founder Mahavira himself, suffered from internal dissensions, schisms and rival doctrines. The divisions of the Jainism into S'vetambaras and Digambaras (79 or 82 A. D.)<sup>23</sup> finally dealt a fatal blow to the being of scriptures.

Thus the scriptures, that we have, have much of the old material incorporated in them but during the vicissitudes, they passed through, they suffered much in regard to language and also texts. The Jain Canon as we have it to-day has not suffered much after its formulation by Devardhi-ganin. Of Course, we come across in the cowmentary of Silanka on usual II, 2, 2 annishbuted using that there existed also a redaction of the school of Nagarjuna a contemporary of Skandila. Which had its own recension of the scriptures. However, one may surmise, the text of Devardhi-ganin accepted as an official text of Sivetambaras and all the former texts into disuse and obliving.

<sup>23.</sup> See Charpentier P. 15.

<sup>24.</sup> See Charpentier. P. 52-53. See, कर्रीविदिस्य P. 116. foot-note where he gives all reff of नागार्जन in Comm.

We then come in this history to the commentaries. The old Nirvuktis attributed Bhadrabahu are the oldest available: but perusal of the same leads one to believe that there existed a cosiderable activity to comment upon the Scriptures even before the composition of Nirvuktis. Then we come to affirs, the language, handling and the materials of which lead us to believe them to be the compositions of 5th to 7th century A. C. Afterwards comes the age of Haribhadrasūri, Yakinisūnu, then of S'ılanka and then अभयदेव who flourished in the first part of the 12th century of the Vikrama era. It may also be stated that in the days of these commentators many points lexical and etymological had become obscure.

§ 4. The language of the Jain Canon is called Ardhamagadhi. In the scriptures the statements to this effect are found. In Samavaya, Bhagavati, Ovavaia and Pannavana, 25 the

<sup>25.</sup> समवायंग 34 (भागम॰ स॰ Ed. P. 60) भगवं च णं अद्भागहीए भासाए घम्ममाइक्खइ । सा वि य णं अद्भागही भासा भासिज्जमाणी तेसिं सन्वेसि आरियमणारियाणं दुप्यचउप्पयमियपसु-पिक्ससरीसिवाणं अप्पप्पणो हियसिवसुइदाय भासत्ताए परिणमइ । For the other passages, भगवती V. iv leaf 231; ओव॰ §;56 पण्णावण्णा (आ. स Ed.) leaf. 56. All these quotations are given by L. B. Gandhi Intro. of अपशंकाब्यत्रयी P. 84ff.

mentions are clearly found to the effect that Mahavira preached the doctrine in Addhamagahi dialect. Admitting on these authorities that the language of the Jain Canon is a dialect called Ardha-magadhi, the questions naturally arise as to why it came to possess this peculiar name, why it does not conform to Magadhi proper, which was the prevalent dialect of the country where Mahavira taught his doctrine and what are then its distinguishing characteristics.

The characteristics of Magadhi have been described by Hem. VIII. iv 287-302. The main characteristics that stand out foremost are (1) The nom. sing. Magadhi=an in Maharastri (2) The Change of to and to an invariably in cotrast to Maharastri where t and a both are preserved, (3) Hemcandra prescribes that all prescriptions excepting those given by him are to be followed according to anti-different VIII. IV. 302.)

The earliest literary evidence (200 B. C.) of the existence of Magadhi is the inscription of Jogimar Cave.<sup>26</sup> The language of this inscri-

<sup>26.</sup> As quoted by S. K. Chatterji 'The origin and devolopment of Bengali language' P. 59. Intro: ' श्रुतनुका नाम देवदाशिक्यी, तं कामयित्य बालनशेये देवदिन्ने नाम लुपदक्के '।

ption betrays all the characteristies of Magadhī. Certain very meagre numismatic evidence is shown of the use of Magadhì on coins.<sup>21</sup> Thus the Magadhì dialect flourished in the Far East i. e. in the country round Rayagiha and Gayā. In point of the use of corrupt language, the Easterners br Prācyas have been much denounced in Vedic literature.<sup>28</sup> Thus the tendency of the Prācyas for the use of their own dialect was well-known. Mahavira and Buddha preached their doctrines in a language if not this, very much akin to this as they wanted to make it popular<sup>29</sup> and easily comprehensible to a large mass of people who flocked round their standards.

<sup>27.</sup> Ibid. Chatterji Intro. P. 59. foot-note 1. The other evidences of the use of Maghdhi as found in Sanskrit dramas are later, and hence ignored.

<sup>28.</sup> Ibid. Chattarji Intro. P. 45 §, 37.; also read § 38 § 39 of the same work. They are informative of the history of the eastern dialects in the ancient times before Christ.

<sup>29.</sup> See, foot-note 24 the quotation of समनायंग; also e. g. पडमचरिय of निमल: (P. 5) तो अद्भागहीए भासाए गञ्जीविद्यजणणं। अलहरगंभीरको कहेइ धन्मं जिणवरिंदो। etc.

According to the tradition again Gautama Buddha taught in Magadhi; the Buddhist canon however is in Pall. The scriptural tradition of Jainas says that Mahavira taught in Ardhamaoadhi. But however it must be noted that the tradition can be said only to date the fifth century A. C. and not before. It is however certain they flourished almost contemporaneously and preached in the same part of the country. And there is all the presumption that they preached in the same dialect of the country Moreover looking to the Eastern As'okan Inscriptions, there is found the definite leaning to the change of t to e e. g. रज्ज्ञ=लज्ज् राजा=लाजा and nom. Sing form ए. 'ए to ख ' ढ० tendency is not at all promiscuous in our Ardhamāgadh). Thus in the country of Mah vira there is thus the evidence that Ardhamagadhl as we have in the Scriptures was not used. In the southern As'okan Inscriptions, we find and together with Magadhan q. 51 Thus it becomes certain that Ardhamagadhi is a dialect of mixed influen-

<sup>30-31.</sup> See the opinion of Pischel quoted in the introduction P. vi-vii by A. C. Woolner in the Ardha-Magadhi Dictionary of Ratnachandraji Vol. I.

ces that is of Eastern Magadhl, South-western Maharastri and western adjoining S'aurseni. 32

Two hypotheses can be laid down for the question why Ardhamagadhi came to bear such characteristics:—

- (A) That Mahavira deliberately preached in the mixed dialect with a view that such a dialect would gain wider audience for his creed.
- (B) Another hypothesis that the language during the calamitous vicissitudes of the Jain canon suffered much linguistically before it was taken down to writing.

It may be noted however that the activities of Mahavira were confined to the country of Behar and at the most to the western extremity of Benaras. Thus there was no ground for him to adopt deliberately the mixed dialect for his teachings. Hence the first hypothesis is of little value. The second hypothesis has more evidence to back it. That is as under:-

(i) As we saw in § 3., the attempt was made to remould and give proper shape and form to the Jain Canon at the councils of Pataliputra, and particularly in the Western towns like Mathura and Vallabhi. It is well-

<sup>32.</sup> Hem. VIII. iv. 302. शेषं शौरसेनीवत् ।

known that on account of schisms, calamities, and the general habit to remember it orally, at the time of every council the mutilated canon was required to be put in proper order.

- (ii) The last two redactions of the Jain Canon took place particularly in the provinces where S'aurseni and Maharastri were prevalent.
- (iii) Among Jainas in the west, from a very early time the Maharastri was a favourite dialect as is evidenced from the works like aviis on the scriptures, augarites of material etc.
- (iv) In the scriptures themselves, the nom, sing. an. 33 in manifestly later parts and even very randy saus in the absolutive is found. Thus all along the Maharastri influence did operate constantly upon the Jain Canon.
  - ( v ) The influence of Maharastri is so much

<sup>33.</sup> See, Barnett, Ant & Anu, Trans. P. 123 "An attempt has been made to discriminate between the older and later Prakrit of the text. As is apparent, the narratives which are abbreviated by the use of set and set often show Nom. in all as do also the colophons of several sections, whereas the full text regularly has the older nom. in v."

<sup>34.</sup> See. Ant. Text. P. 12. l. 23.

upon the language of the Canon that though Hemcandra's Ārṣa language<sup>\$5</sup> which he does call Ardhamagadhi, <sup>36</sup> does not find the separate treatment as such in his grammar. Abhayadeva has in more than one place admitted that Ardhamāgadhi, though it has some peculiarties of Māgadhi, has not all of them. <sup>37</sup> As to the S'aursent influence, if at all it can be called influence, it is the the less drastic vocalization of the consonants than that found in Maharastri.

With all these, however, it does possess certain characteristies of its own which remind us of its antiquity and differentiate it from Maharastri. 38

<sup>35.</sup> Hem. VIII, i. 3.

<sup>36.</sup> Hem. VIII. iv. 287.

<sup>37.</sup> अभयदेव on भगवती V. 4. leaf. 231. मागधभाषा लक्षणं किंचित किंचिच्च प्राकृतभाषालक्षणं यस्यामस्ति सा 'अर्थ मागध्याः' इति व्युत्पत्त्या अर्धमागधी। On पण्णवणा. अभयदेव says: 'अद्धमागही य ' ति प्राकृतादीनां षण्णां भाषाविद्योषाणां मध्ये या मागधी नाम भाषा 'रसोर्लशों मागध्याम्' इत्यादि छक्षणवती सा अग्रमाश्रितस्वकीय-समग्रलक्षणा 'अर्धमागधी ' इति उच्यते। See. Intro. P. 87. अपन्नशकाव्यत्रयी by L. B. Gandhi (G. O. S. Baroda) where all the passages bearing on Ardha-Māgadhī have been quoted in full; also see Pischel's Grammatik. Eint. § 16-§ 17.

<sup>38.</sup> The differentiating characteristics have

#### xxxiii

Ardhamagadhi has been mentioned by Bharata<sup>89</sup> and Markandeya<sup>40</sup> as a separate dialect to be used by low characters in the drama; but they represent later tradition. The fragments of the Buddhist plays found from the Central Asia and ascribed to As'vaghosa have been edited by Prof. Luders who says that they possess some passages of Old Ardha-magadhi.<sup>41</sup> It is all possible that As'vaghosa might have used a dialect of hybrid character but that does not affect the main issues raised by the language of the Jain Canon.

- § 5. The contents of Antagada-Dasão are given in the sutra 27. Ant. Text. P. 64 1, 8-14. The whole scripture is divided into six divisions or Vaggas. It we look sharply at the contents, been treated in full in पाइयसहमहण्याचों of Pundit Hargovinddas. Intro. P. 30-31. For want of space these things are not given in full here,
- 39. Bharat Natya. S'. XVII. 48; 50 मागध्यवंतिजा प्राच्या शौरसेन्यर्घमागधी। बाल्हीका दक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीर्तिताः॥ चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठिनां चार्घमागधी।
  - 40. प्रा\_of स. मार्कण्डेय शौरसेन्या अदुरत्वादयमेवार्धमागधी ।
- 41. See. Intro. (Ardha-magadhi Dictionary of Ratnachandraji) by Prof. Woolner. P. vi.

#### xxxiv

we shall find three strata in the formation of this scripture, which are.-

- I Vagga 1. Vagga 5:-Semi-legendary stories of the heroes related to Kanha Vasudeva; in fact of the Dasaras of Baravai.
- The Presiding Saint.-Aritthanemi, the twenty -second Tirthankara.
- II Vagga 6, and Vagga 7:-The stories of the disciples of Mahavira himself.
- The Presiding Saint:-Mahavlra, the twenty fourth Tirthankara.
- III Vagga 8:- Verely orthodox theological details of 10 penances, which are pegged on the names of the ten wives of King Seniya.

The Presiding Saint:-Mahavīra.

Each of the strata remains independent of and loosely joined with the other. The first stratum represents the pre-Mahavira stories and shares in common with the legends of Krisna prevalent also among the Hindus-as especially represented in Harivams'a; the other two strata represent the stories of the disciples of Mahavira. Especially the seventh and the eighth Vaggas

are taken up by the narratives of the queens of Seniya who entered the order under the influence of the teachings of Mahavira. The seventh Vagga is only the enumeration of the thirteen queen of Seniya and their stories are to be repeated mutatis mutandis with the story of Paumaval.

Only the sixth Vagga is important in so far as it sheds a good deal of light on the development of a short story in India. There are two stories in fact in this Vagga, the story of Malagara Ajjunaya and the story of Prince Aimutta. The story of Malagara Ajjunaya represents the type of the romantic stories of Brihat-katha which were much in vogue in those days. The story of Prince Aimutta is a riddle-story; the seed of the story, so to speak, is implanted in a riddle; si an anonth i an anonth i

In the first stratum of Ant., the story of Gaya-sukumala is at once tragic and appealing To quote Barnett<sup>48</sup> "To me there seems to be an infinite pathos in these gloomy stories of the

<sup>42.</sup> See Ant. Text. P. 49 1, 23-25;

<sup>43.</sup> Barnett, Ant. & Anu. Trans, Intro. P. viii

gentle souls who have cut short the fitful fever of their life in a ghastly parody of 'the hope of a blessed resurrection'." This applies aptly to the story of Gayasukumala. Another important feature of this stratum is the prediction by the Saint Aritthanemi of the destruction of Baravai and the death of Kanha Vasudeva.

The contents of Anuttarovavaia-Dasao are given in Sutra 7. i, e. at the end of the work. P. 84 Text. The interest of this small scripture consists only in the story of Dhanna. As a story, it has hardly any value but to a student of the language, it gives much lexical information.

Otherwise, both the scriptures for the most part contain merely a dreary list of legendary devotees who to catch the Holy Grail beyond, renounced their lives, entered the ascetic-order of Nigganthas and gave up this mortal coil by starvation.

§6. As regards the style and structure, it may be remarked that both of them are mechanical, "One of the most curious features of the Jain scriptures is the mechanical character of their verbal structure. A vast number of phrases, sentences, the whole periods recur again and again with mathematical regularity; but instead of being written out in full, they are usually abbreviated,

the first and the last words only given, with the word sna [until] to denote the intermediate words and often even this stenogrophic symbol is left out."44 I have put [sia], and [o] where the Mss. do not care to put sna within square brackets to draw immediate attention of the reader. I have given these passages in full in some cases, and in other cases only references in the Appendix II at the end of the work. In this matter of repetitions, the Jain scriptures stand a very good comparision with the Buddhist scriptures. There such recurring passages are expressed by the word 'पेखालं.' In regard to the introduction of the episode, the style of the Jain scriptures very much resembles that of the Buddhist scriptures. The loose constuctions, the want of econony in expressions are other features which are shared in common by both Jain and Buddhist scriptures. In fact this appears to be the mode of theological style in the ancient days. Brahmanas and Upnisads also are remarkably at many places, loose in style, wanting in compactness, full of dreary repetitions. Prof. Keith drew attention to the resemblance of Buddhistic scriptural prose and Brahmanical prose. \* In regard to the

<sup>44.</sup> Barnett: Ibid. P. ix.

<sup>45.</sup> Keith: Aitareya Aranyaka. Intro. his

looseness of style the discarding of the use of pronouns, I would like to cite an example:—

तप णं से मोगारपाणी जक्से सुदंसणे समणोवासयं सञ्ज्ञो समंताओ परिघोलेमाणे परिघोलेमाणे जाहे नो चेव णं संचापद तेयसा समभिपडित्तप, ताहे सुदंसणस्स समणोवासयस्स पुरओ सपर्विख सपडिदिस्ति ठिच्चा सुदंसणं समणोवासयः अणिमिसाप दिहिष सुचिरं निरिक्खा । 146-

Here **gains** is mentioned thrice where looking to the previous context only the use of a pronoun would have been sufficient to achieve brevity. The repetition of synonymous expressions—at times almost a volley of them, is a feature which one often comes across in the Sutras.<sup>44</sup> The

remarks on style; at the end of the section on style he draws the resemblance of Brahmana and Buddhist scriptural style.

<sup>46.</sup> Ant. Text. P. 42 1.7-13. A wary reader will find a lot of such examples in the text representing looseness of style.

<sup>47.</sup> For example पुन्नावरण्हकालसमर्थसि (अंत॰ पू. १६ पं. १९) भडन्डगरपहकालदपरिकिष्णते (अंत॰ पू. १८. पं. १९) किसंवनपकाणणे (अंत॰ पू. २८ पं. १.) परिचयपिडगाई (अंत॰ पू. ३६. पं. १) पण्चस्तकालसमर्थिस (अंत॰ पू. ३६. पं. १५) etc. Also अवीण अकलुसे अणाइले etc. (अंत॰ पू. ४५. पं. ४) बासुहते हरे कृतिए etc. (अंत॰ पू. १७. पं. १५) etc. are few illustrations.

descriptive part containing long compounds, 48 and generally the descriptive passages, such as those of a garden, a temple etc. are later additions in imitation of the prevalent ornate style of long compounds and luxurious descriptions which was considered of literary prestige in those days. There are proofs to show that this ornate style enjoyed a good prestige in the beginning of the Christian era, 49

The work of editing these two scriptures was required to be finished within a very limited time. And the difficulties of concording the Mss. readings and settling the text out them when even the best Mss. are full of distortions and misreadings, are enormous and only known to those who work in this field. Interpretative difficulties are also not less as I have shown in § 2 of this introduction. With these difficulties already before me, the peculiar stress of hurry and the

<sup>48.</sup> See Appendix II वर्णकादिविस्तारः । also see अंत॰ पृ. १२, पं. २-५; पं. १९-३४ etc

<sup>49.</sup> The historical evidences in point are: Girnara Inscriptions of Rudradaman (2nd cent. A.C.): Nasik Inscription (Prakrit); Kharavel Inscription etc; all these belong to the period within the first five centuries of the Christain era.

<sup>50.</sup> Branett: Ant. & Anu. Trans Int. P. xi.

inadequacies of press-conditions, are the factors also to be counted. The misprints, therefore, have crept in the text and they are gathered up in the separate errata which I request the reader to use before beginning the text.

I take opportunity here to thank Maharaja Shri Punyavijayji and the Bhavangar Jain Sabha who arranged for the Mss. and also the publishers of this work who all along helped me in supplying almost all the works of reference.

Besides, my acknowledgements are due to Prof. Barnett whose invaluable translation of both these scriptures has been of much use to me particularly in the expressions of the translation. ॥ अंतगडदसाओ ॥

# ॥ अन्तगडदसाओ ॥

#### [ पढमो वग्गो ]

तेणं कालेणं तेणं समयणं चंपा नामं नयरी । पुण्णभहे चेह्य वणसंडे । [वण्णभो] । तेणं कालेणं तेणं समयणं अज्ञसुहम्मे समोसरिए । परिसा निग्गया । [जाव] पडिन्गया । तेणं कालेणं तेणं समयणं अज्ञसुहम्मस्स अंतेवासी अज्ञजंबू [जाव] पञ्जुवासह । एवं वयासी ॥

5

' जद्द णं भंते ! समणेणं आदिकरेणं' [जाव] संप-त्तेणं सत्तमस्य अंगस्स उवासगद्साणं अयमद्दे पण्णते, अद्वमस्स णं भंते ! अंगस्स अंतगडद्साणं समणेणं [जाव] संपत्तेणं के अद्दे पण्णत्ते ?॥"

" एवं खळू जंबू ! समणेणं [जाव ] संपत्तेणं अट्टमस्स 10 अंगस्स अंतगडदसाणं अट्ट वग्गा पण्णत्ता ॥ "

1. A णगरी BCE नगरी D. 2. E does not contain वणसंदे; all others do. 3. All Mss. contain समोसरिते.
4. All Mss निग्गता except D निग्गया; so also in the case of पंडिगगा. 5. All Mss. नदासि. except D. नयासि.
6. All जिते. 7. All Mss. contain आदिकरेण; though आइगरेणं more in keeping with the language. 8. Hesitation at various places even in the same Ms between पन्नते; and पण्णते.

"जह णं भंते ! समणेणं [ जाव ] संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं अट्ट बग्गा पण्णत्ता, पट्टमस्स णं भंते ! बग्गस्स अंतगडदसाणं समणेणं [ जाव ] संपत्तेणं कह अज्झ-यणा पण्णता ? ॥"

'पर्व सन्तु जंब ! समणेणं [ जाव ] लंपत्तेणं अदृमस्स अंग-स्स अंतृगडदसाणं पढमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णत्ता। तं जहा,

गोयमसमुद्दसागरगंभीरे चेत्र होइ थिमिए य अयले कंपिले खन्तु अक्खोभपसेणइतिण्हु ॥"

10 "जइ णं अंते! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अट्ठमस्स अंगस्य अंतगडदसाणं पढमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णता, पढमस्य णं अते! अज्झयणस्स अंतगडदसाणं समणेणं [जाव] संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्तं ?॥"

िण्यं खतु जंब! तेणं कालेणं तेणं सममणं वारवई नामं 15 नयरी होत्थाः दुवालसजोयणायामा नवजोयणवित्थिण्णा धणवइमइिम्माया चामीकरपागामा नाणामणिपंचवण्णकवि-सीसगमंडिया सुरम्मा अलकापुरिसंकासा पमुद्दियपक्कीलिया पश्चक्यं देवलोगभ्या पासादिया [४.]। तीसे णं वारवई-णयरीण वहिया उत्तरपुरुच्छिमे दिसीमाये एत्थ णं रेवयण

20 नामं पत्वण होतथा । तत्थ णं रेचयण पत्वण नंदणवणे नामं उज्जाणे होतथा [वण्णओ] । सुरिष्ण नामं जक्खायतणे होतथा पोराणे [०] । से णं गरोणं वणसंडेणं [०] । असो-गवरपायवे [०] । तत्थ णं बारवईणयरीण<sup>11</sup> कण्हे नामं

<sup>9.</sup> Barnett: वण्ही; विण्हु; our Mss all hesitate between these, 10 C. gives in full. All others पासादीया s; पासादिया is my emendation. 11. E बारवतीनयरीए others बारवतीए न,ण)य(ग)रीए.

वासुदेवे राया परिवसइ। [महया० रायवण्णओ]। से णं तत्थ समृद्धविजयपामोक्खाणं इसण्हं 12 दसाराणं. बलदेवपामोक्खाणं पंचण्हं महावीराणं, पञ्जुण्णपामोक्खाणं अदुद्राणं कुमारकोडीणं, संबपामोक्खाणं सहीय दुइतसाह-स्तीणं, महसेणपामोक्खाणं छप्पण्णाष बळवय 18 साहस्साणं, वीरसेणपामोक्खाणं एगवीसाए वीरसाहस्सीणं, उग्गसेणपामो-क्खाणं सोलसण्हं रायसाहस्तीणं, रुप्पिणीपामोक्खाणं सोल-सण्हं देवीसाहस्सीणं, अणंगसेणापामोक्खाणं अणेगाणं गणियासाहस्सीणं, अन्नेसि च बहुणं, ईसर [जाव] सत्थवाहाणं वारवर्श्य नयरीय अद्वभरहस्स य समत्थस्स 14 आहेवच्वं 10 जाय | विहरह । तत्थ णं बारवर्डए नयरीए अंधगवण्ही 15 नामं राया परिवसद् मिहया० रायवण्णओ । तस्स णं अंधगविष्हस्स रण्णो धारिणी नामं देवी होत्था विण्णओ 🔠 तए णं सा धारिणी देवी अण्णया कयाई तंसि तारिसगंसि सयिग जांसि जहा महन्बले 15

सुमिणइंसणकहणा जम्मं बालत्तणं कलाओ य जोव्वणपाणिग्गहणं कण्णा<sup>18</sup> पासायभोगा य ॥]

नवरं गोयमो नामेणं । अहण्हं रायवरकण्णाणं पगदिव-सेणं पाणि गेण्हावेति । अहुहुओ दाओ । तेणं कालेणं तेणं समप्रणं अरहा अरिटुणेमी आदिकरे [जाव ] विहरह । चउ- 20

<sup>12.</sup> BC पामुक्खाणं all through AD hesitate पामोक्खाणं— पामुक्खाणं e. g. बलदेवपामुक्खाणं E All along पामोक्खाणं. 13. E. only बलवग्ग. 14. ABC समंतरस D समलास्स E समत्यस्स. 15. hasitation bet. वण्णी, वण्ही, विण्डू. 16. E केता; probably the misreading.

व्विहा देवा आगया। कण्हे वि निगगए। तए णं तस्स गोयमस्त कुमारस्त०। जहा मेहे तहा णिग्गए। धम्मं सोचा " जं नवरं देवाणुप्पिया! अम्मापियरो आपुच्छामि। देवाणु-िएया णं)। " एवं जहां मेहे जाव । अणगारे जाए इरिया-समिष जाव 117 इणमेव निग्गंथं पावयणं पुरओ काउं विद्वरह । तए णं से गोयमे अण्णया कयाई अरहओ अरिट्र-णेमिस्त तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाई एकारस भंगाइं अहिज्जेइ। अहिज्जित्ता बहुद्दिच उत्थ [ जाव ] भाषे-माणे विहरइ । ते अरिहा अरिट्ठणेमी अण्णया कयाई धारव-10 ईओ नयरीओ नंदणवणाओ पडिणिक्खमइ, बहिया जणवय-विहारं विहरह । तए णं से गोयमे अणगारे अण्णया कयाई जेणेव अरहा अरिट्रणेमी तेणेव उवागच्छइ । उवागमिसा अरहं अरिट्रणेप्निं तिक्ख्तो आयाहिणपयाहिणं करेह। करित्ता वंदइ नमंसक वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी। 15 " इच्छामि णं भंते ! तुच्मेहि अन्मणुण्णाप समाणे मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जिताणं विद्दरेत्तपः "। एवं जहा खंदओ तहा बारस भिक्खुपडिमाओ फासेइ<sup>18</sup>। गुणरयणं पि तवोकम्मं तहेव फासेइ निरवसेसं । जहा खंदओ तहा चितेइ। तहा आपुच्छइ । तहा धेरेहिं सिद्धं सेतुक्षं दुरूहइ । मासि-20 याष मंलेहणाष वारस वरिसाई परियाष [ जाव ] सिद्धे ॥ [ Sutra, 1]

"एवं खलु जंबू ! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं पढमस्स वग्गस्स पढमस्स<sup>19</sup> अज्झय-

<sup>17.</sup> E drops इरियासमिते (which all Mss have); emended इरियासमिए. 18. D adds पाछेपिति after फासेइ. 19. E पढम-वागपदमभज्ञभयणस्य.

णस्स अयमहे पण्णत्ते । एवं जहा गोयमो तहा सेसा। वण्ही पिया । धारिणी माया । समुद्दे सागरे गंभीरे थिमिए अयसे कंपिले अक्लोमे पसेणई विण्डू एए रगगमा<sup>20</sup>। <sup>77</sup>

पढमो वग्गो। दस अज्झयणा पण्णता । [Sutra. 2]

#### [ दोच्चो वग्गो ]

5

" जइ दोश्यस्स वग्गस्स० ॥ " उक्खेवओ ॥
" तेणं कालेणं तेणं समदणं बारवईष नयरीष वण्ही
पिया, घारिणी माया,

अक्लोभसागरे खळु सम्रुइहिमवंतअचळ<sup>21</sup>नामे य । धरणे य पूरणे वि य अभिचंदे चेव अहमए ॥

10

जहा पढमे वग्गे तहा सब्वे अह अज्झयणा । गुणरयणं तवोकम्मं । सोलसवासाई परियाओ । सेतुओ मासियाण संलेहणाण सिद्धे ॥ " [ sūtra 3 ]

#### [ तच्चो वग्गो ]

" जद्द तचस्त॰ ॥ " उक्खेवओ ॥

15

" एवं खलु जंबू ! तच्चस्स वग्गस्स अंतगडदसाणं तेरस अज्झयणा पण्णता । तं जहा ।

20. A निण्डू एए एगगमा; BC विण्डू एगगमा D विन्दु एगेगमा E विण्डुए एए एगगमा; Barnett notes विण्डू and विण्डू. 21. All Mss अचल; अयल is more in keeping with the language.

अणीयसे अणंतसेणे अजियसेणे अणिहयरिऊ देवसेणे " सत्तुसेणे सारणे गए सुमुहे दुम्मुहे कृतए दारुए अणादिही ॥

" जह णं भेते! समणेणं [जाव] संपत्तेणं तच्चस्स वग्गस्स अंतगडदसाणं तेरस अज्झयणा पण्णत्ता,तश्चस्स णं भेते! वग्ग-५ स्स पढमस्स अज्झयणस्स अंतगडद्साणं के अट्टे पण्णते?"

" एवं खलु जंबू तेणं कालेणं तेणं समष्णं भिद्दलपुरे नामं नगरे होत्था [वण्णओ]। तस्स णं भिद्दलपुरस्स उत्तर-पुरिवछमे दिसीभाए सिरिवणे नामं उज्जाणे होत्था [वण्णओ]। जियमकु राया। तत्थ णं भिद्दलपुरे नथरे नागे नामं गाहा-

10 वर्ष होत्था अड्डे [जाव] अपरिभूष । तस्स णं नागस्स गाहा-वर्ष्स सुलसा नामं भारिया होत्था, सुमाला [जाव] सुरूवा । तस्स णं नागस्स गाहावर्ष्स पुत्ते सुलसाष भारियाष अत्तष अणीयसे <sup>33</sup> तामं कुमारे होत्था। सूमाले [जाव] सुरूवे पंचधार-परिक्षिते । तं जहा । सीरधार [0] । जहां दृढपर्णो

15 [जाव] गिरि [०] सुइंसुहेणं परिवहुंइ । तम् णं तं अणीयसं कुमारं सातिरेगअट्टवासजायं अम्मापियरो कलायरिय० [जाव०] भोगसमत्थे जाम् यावि होत्था । तम् णं तं अणीयसं कुमारं उम्मुक्कवालभावं जाणित्ता अम्मापियरो सरिसियाणं [जाव) वत्तीसाम् इन्भवरकण्णगाणं मगदिवसे

20 पाणि गेण्हावेति । तप णं से नागे गाहावई अणीयसस्स कुमारस्स इमं प्यारुवं पीइदाणं दलपद । तं जहा । बत्तीसं हिरण्णकोडीओ० जहा महाबलस्स [जाव]। उप्पिंपासायवर-

<sup>22.</sup> E does not mention अजियसेणे; and curiously enough misreads अणिह्यरिक as two personages under the names अणिह्य ३ विक ४ 23 E wrongly reads अणियजसे.

गष्फुट्टमाणेहिं मुइंगमत्थष्टिं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरह। 24 तेणं कालेणं तेणं समयणं अरहा अरिट्ठणेमी [जाव] समोसढे। सिरियणे उज्जाणे। जहा [जाव] विहरइ। परिसा निग्गया। तष् णं तस्स अणीयसस्स तं जहा गोयमे तहा। नवरं सामाइयमाइआइं चोदसपुञ्जाइं अहिज्जइ। वीसं वासाइं 5 परियाओ। सेसं तहेव [जाव] सेनुक्षे पञ्चष् मासियाष् संले-हणाष् [जाव] सिक्के॥

" एवं खलु जंबू! समणेणं [०] अहमस्स अंगस्स अंतगड-दसाणं तञ्चस्स वग्गस्स पढमस्स अञ्झयणस्स अयमहे पण्णत्ते ॥ "

एवं जहा अणीयसे एवं सेसा वि अणंतसेणे [जाव] सत्तुसेणे<sup>25</sup>। छ अज्झयणा एक्कगमा<sup>26</sup>। बत्तीसओ दाओ । वीसं वासा परियाओ । चोंदस पुन्वा । सेतुन्ने सिद्धा ॥ छट्टमज्झयणं सम्मत्तं ॥ [Sūtra. 4]

तेणं कालेणं तेणं समयणं वारवर्ध्य नयरोष [जहा पढमं]। 15 वसुदेवे राया । धारिणी देवी । सीहो सुमिणे । सारणे कुमारे । पण्णासओ दाओ । चोइस पुट्या । बीसं वासा परियाओ । सेसं जहा गोयमस्स [जाव] सेत्तुञ्जे सिद्धे ॥ [ ठाँग्य. 5. ]

" जद्द [॰] "॥ उक्खेवओ ३ ग अट्टमस्स ॥

20

10

24 AD पन्धातिपरिक्खिते । तं जहा । खीरभाती । जहा दढ-पदण्णे जान गिरिकंदरमळीणे व्य चंपगवरपायने सुदंसहण परिबहुंद । Others give briefer still. B, is faulty, 24 Mss. do not give the sentence in full after उप्प. 25 AD एव सेसा नि अणंतसेणे अजियसेणे etc BC . our text. 26 ABCE एक्कममा D एगगमा, 27 E reads उक्केओ.

" एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समण्णं वारवर्ष्य नयरीण [जहा पढमे]। [जाव] अरहा अरिहणेमी सामी समोसंह । तेणं कालेणं तेणं समण्णं अरहओ अरिहणेमिस्स अंतेवासी छ अणगारा भायरो सहोदरा होत्या सरिसया सिरवच्या निलुप्पलगुलियअयसिकुसुमप्पगासा सिरवच्छंकियवच्छा कुसुमकुंडलभहल्या नलकुब्बरसमाणा। तप णं।ते छ अणगारा जं चेव दिवसं मुंडा भवेत्ता अगाराओ अणगारियं पव्वद्या, तं चेव दिवसं अरिहणेमि वंदंति णमंसंति । वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी । '' इच्छामो णं भंते! तुन्मेहि अध्भणुण्णाया समाणा जावज्जीवाष छुटुंछुटेण अणिक्खित्रेणं तवकममसंजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विद्यरित्त । अहासुई देवाणुष्पिया! मा पडिबन्धं करेह ।''

तष णं छ अणगारा अरहया अरिट्ठणेमिणा अन्भणु-ण्णाया समाणा जावज्जीवाष छट्टंछट्टेण [ जाव ] विहरह ।

- 15 तस णं छ अणगारा अण्णया कयाई छट्टक्लमणपार-णयंसि एडमाम पोरिसीम सञ्झायं करेंनि । जहा गोयमो । जाव) " इच्छामो णं छट्टक्लमणस्स पारणण नुब्नेहिं अध्म-णुण्णाया समाणा तिहिं संवाडमहिं चारावईम नयरीम [जाव] अडित्तम । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडित्रंधं करेह ।"
- 20 तए णं छ अणगारा अरहया अरिट्टणेक्षिणा अब्भ-णुण्णाया समाणा अरहं अरिट्टणेक्षि बंदित नक्ष्संति। वंदिता नमंसित्ता अरहओ अरिट्टणेक्षिस्स अंतियाओ सहसंववणाओ पडिणिक्खमंति। पडिणिक्खिमत्ता तिर्हि संघाडपहिं अतुरियं [जाव] अडंति ।
- 25 तत्थ णं एंगे संघाडच बारवर्ग्य नयरीय उच्चणीयम-जिझमारं क्लारं घरसमुद्दाणस्स मिक्कायरियाय अडमाणे

वसुदेवस्स रण्णो देवईष देवीष गेहे अणुपिवहे । तष णं सा देवई देवी ते अणगारे पज्जमाणे पासइ । पासेता हृष्ट [जाव] हियया आसणाओ अब्भुद्देइ । अब्भुद्धित्ता सत्तदृपयाई तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ । करित्ता वंदइ नमंसइ । वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव भत्तघरष तेणेव उवागया। सीहके 5 सराणं मोयगाणं थालं भरेइ । ते अणगारे पिंडलामेइ । वंदइ नमंसइ । वंदिता नमंसित्ता पिंडविसज्जोइ ।

तयाणंतरं च णं दोच्चे संघाडण बारवईण उच्च० [जाव] विहरइ। तयाणंतरं च णं तच्चे संघाडण बारवई- ए नगरीण उच्च० [जाव] पडिलामेइ। पडिलामेत्ता एवं 10 वयासी " किण्णं देवाणुष्पिया! कण्हस्स वासुदेवस्स इमीसे बारवईण नयरीण [ नवजोयण० पच्चक्खदेवलोगभूयाण] समणा निग्गंथा उच्च० [ जाव ] अडमाणा भत्तपाणं नो लमंति, जण्णं ताई चेव कुलाई भत्तपाणाण भुज्जो भुज्जो अणुष्पविसंति ?"।

तष णं ते अणगारा देवंई देवीं पवं वयासी। " नो खलु देवाणुण्पिया! कण्डस्स वासुदेवस्स इमीसे बारवईष नयरीष [जाव] देवलोगभूयाष समणा निग्गंथा उष्य० [जाव] अडमाणा भत्तपाणं णो लभंति। णो जं चेव णं ताई ताई कुलाई दोखं पि तच्चं पि भत्तपाणाष अणुपविसंति। एवं खलु देवाणु- 20 पिया! अम्हे भिह्लपुरे नगरे नागस्स गाहावइस्स पुत्ता सुलसाष भारियाष अत्तया छ भायरो सहोदरा सरिसया० [जाव] नलकुब्बरसमाणा अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंतिष धम्मं सोच्चा संसारभडव्यिगा भीया जम्ममरणाणं मुंडा [जाव] पव्यद्या। तष णं अम्हे जं चेव दिवसं पव्यद्या तं चेव दिवसं 25 अरहं अरिट्टणेमि वंदामो नमंसामो। वंदित्ता नमंसित्ता इमं

स्यास्त्वं अभिगाहं अभिगेण्हामो। 'इच्छामो णं भंते ! तुब्मेहिं अव्भणुण्णाया समाणा | जाव ] अहासुहं ०'। तष्ट णं अम्हे अरहओ अञ्भणुण्णाया समाणा जावजीवाष छटुं छट्टेणं [जाव] विहरामो। तं अम्हे अञ्ज छट्टक्समणपारणयंसि पदमाष पोरि-किस [जाव] अडमाणा तव गोहं अणुष्पविद्या। त णो खलु देवाणुष्पिष ! ते चेव णं अम्हे, अम्हे णं अण्णे "। देवई देवीं एवं वदंति। बिन्ता जामेव दिसं पाडन्भुया तामेव दिसं पडिगया।

तीसे देवहण अयमेयास्वे अव्भित्थण [४] <sup>35</sup>समु-प्यण्णे । 'एवं खलु अहं पोलासपुरे नयरे अहमुत्तेणं कुमा-10 रसमणेणं वालत्तणे वागरिआ। 'तुमण्णं देवाणुप्पिये!

ससमणण बात्सण वागारआ। 'तुमणण दवाणुष्पय । अह पुत्ते प्याइस्सिस सिरस्म [जाव] नलकुव्वरसमाणे । नो चेव णं भरहे वासे अण्णाओ अम्मयाओ तारिस्म पुत्ते प्याइस्मिति । 'तंणं मिच्छा । इमं णं पच्चक्समेव दिस्सइ । भरहे वासे अण्णाओ वि अम्मआओ परिस [जाव] पुत्ते

15 प्यायाओ । तं गच्छामि । णं अरहं अरिट्ठणेमि वंदामि । वंदिता इमं च णं प्यारूवं वागरणं पुच्छिस्सामी " ति कट्ट षवं संपेहह । संपेहित्ता को डुंबियपुरिसा सहावेद । सहा-वित्ता एवं वयासी । " छहुकरणप्यवरं०" [जाव] उवट्टवेति । जहा देवाणंदा [जाव] पज्जुवासह ।

20 ते अरहा अरिष्टणेमी देवई देवीं एवं वयासी। "से नूणं तब देवई! इमे छ अणगारे पासेत्ता अयमेयारूवे अव्भित्थर?" समुप्पण्णे । ' एवं खलु अहं पोलासपुरे नयरे अइ-मुनेणं तं चैव [जाव] 'निग्गच्छिस। निग्गमित्ता जेणेव ममं अंतियं हव्वमागयाः से नूणं देवई! अहे समट्टे। हता.

<sup>25</sup> A. অন্যান্তিষ্ y BCDE গুলুর y. All long various Mss., there is a confusion as regards জ্ল-ন্স. 29 E reads সক্ষান্তিষ্ so also A.

अत्थि !। एवं खलु देवाणुप्पिए ! तेणं कालेणं तेणं समर्पणं भहिलपरे नयरे नागे नामं गाहावर परिवसर [अड़ें ा] तस्स णं नागस्स गाहाबद्दस्स सुळसा नामं भारिया होत्था । सा सुलसा गाहावरूणी बालत्तणे चेव नेमित्तिरूणं वागरिया। ' एस णं दारिया णिंदु भविस्सइ '। तए णं सा सुलसा बालपभिइं<sup>30</sup> चेव हरिणेगमेसीभत्तया यावि होत्था । हरिः णेगमेसिस्स पडिमं करेइ। करित्ता कल्लाकलि ण्हाया [जाव] पायच्छिता उल्लपडसाडया महरिहं पुष्फच्चणं करेइ।करित्ता जण्णुपायपंडिया पणामं करेइ। तओ पच्छा आहारेइ वा 10 नीहारेइ वा वरइ वा । तए णं तीसे सुलसाए गाहावइणीए भत्तिवहुमाणसुस्सुसाए हरिणेगमेसी देवे आराहिए यावि होत्था । तय णं से हरिणेगमेसी देवे सुलसाय गाहावरणीय अणुकंपणद्वार सुलसं गाहावर्षी तुमं च दो वि समउउयाओ करेइ । तए णं तुब्से दो वि सममेव गब्से गिण्हह । सममेव 15 गब्से परिवहह। सममेव दारप पयायह। तप णं सा सलसा गाहावङ्गी विणिहायमावण्णे दारप पयायह । तप णं से हरिणेगमेसी देवे सुलसाए अणुकंपणहाए विणिहायमावः ण्णाद दारए करयलसंपुडेणं गेण्हइ। गेण्हित्ता तव अंतियं साहरह । तं समयं च णं तुमं पि नवण्हं मासाणं० सुकुमाल- 20 दारष पसवसि । जे विय णं देवाणुष्पिष ! तव पुत्ता ते विय तव अंतिआओ करयलसंपुडेणं गेण्हइ। गेण्हिसा सुलसाए गाहावङ्णीष अंतिष साहारङ् । तं तव चेष णं देवई ! एष पुत्ता । णो चेव सुलसाष गाहावङ्णीष । "

तष णं सा देवई देवी अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंतिए 25 षयमह सोच्या निसम्म हट्टतुट्टं [जाव] हियया अरहं अरिट्ट-णेमि वंदइ नमंसइ । वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव ते छ अणगारा

<sup>30</sup> All Mss बालप्पभिति

तेणेच उचागच्छर्। उचागमित्ता ते छप्पि अणगारा चंदर् नमंसर्। वंदित्ता नमंसित्ता आगयपण्हया पण्फुयलोयणा कंचुयपडि<del>क्</del>वि त्तया दरियवलयवाहा धाराहयकलंबपुष्फगंपि व समूससियरो-मकुवा ते छप्पि अणगारे अणिमिसाम विद्वीप पेहमाणी पेहमाणी 5 सुचिरं निरिक्खइ। निरिक्खिता वंदइ नर्मसइ। वंदिता नर्म-सिसा जेणेव बरहा अरिट्टणेमो तेणेव उवागच्छइ। उवागमिता अरहं अरिट्टणींग्र तिक्खुनो आयाहिणपयाहिणं करेइ। करित्ता वंद्र नमंसंह । वंदिता नमंसिता तमेव धम्मियं जाणं दुरुहह । 10 दुर्ह्णा जिणेव बारवई नयरी तेणेव उवागच्छइ । उवा-गमित्ता बारवंई नयरीं अणुष्पविसइ । अणुपविसित्ता जेणेव सद गिहे जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाळा तेणेव उवागच्छ । उवागमित्ता धम्मियाओ जाणप्यवराओ पच्चोरुहइ। पच्चो-रुहित्ता जेणेव सर वासघरे जेणेव सर सयणिज्जे तेणेव उवागरुखः । उवागमित्ता सर्यसि सर्याणज्जेसि वा निसीयः। तर ण तीसे देवईष देवीए अयं अन्भन्थिष [ ४ ] 15 समुप्पण्णे " पर्व सन्तु अहं सरिसप [जाव] नलकुन्वरसमाणे सत्त पुत्ते पयाया । नो चेव णे मए एगस्स वि वालत्तणए सम्बन्ध । रस वि य णं कण्हे वास्त्रेवे छण्हं छण्हं मासाणं ममं अंतियं पायवंद्य हुव्यमागच्छह तं धण्णाओं णंताओ 20 अम्माओ जासि मण्णे णियग इच्छिनंभूययाई थणदु ब्रुख-याहं महरसम्हावयाहं मंमणजेवियाहं थणमृतककादेसमागं अभिसरमाणाइं मुद्धयाइं पुणो य कोमलकमलोगमेहिं हन्थेहिं गिण्हिजण 31 उच्छंगि णिवेसियाई देंति, समुहावष सुमहुरे पुणो पुणो मंजुलप्पभणिए। अहं णं अधण्णा अपुण्णा अकय-25 पुण्णा पत्तो पक्कतरमपि ण पत्ता। " ओहय० [जाव] झियायइ।

इमं च णं कण्हे वासुदेवे ण्हाष [जाव] विभृसिष देवईष

<sup>31</sup> A गेण्डंति BCE गिण्डिकण D गिण्डिति.

देवीस पायवंद्य हव्यमागच्छइ। तप णं से कण्हे वासुदेवे देवई देवीं<sup>32</sup> [०] पासइ। पासित्ता देवई ए देवीस पायग्गहणं करेइ। करित्ता देवई देवीं<sup>38</sup> एवं वयासी। अण्णया णं अम्मो! तुब्से ममं पासेत्ता हट्ट [जाव] भवहः किण्णं अम्मो! अज्ज तुब्से ओहय० [जाव] झियायह ?। "

5

तए णं सा देवई देवी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी।
"एवं सन्तु अहं पुत्ता! सरिसए जिवे समाणे सत्त पुत्ते
पयाया नो चेव णं मए एगस्स वि बालत्तणे अणुक्भूए।
तुमं पि णं पुत्ता! ममं छण्हं छण्हं मासाणं ममं अंतियं
पादवंदए हव्यमागच्छिसि। तं धण्णाओ णं ताओ अम्मयाओ 10
[जाव] झियामि।"

तष्णं से कण्हे वासुदेवे देवई देवीं एवं वयासी
"माणं तुन्मे अम्मो । ओहय॰ [जाव] झियायह। अहणणं
तहा घइस्सामि जहा णं ममं सहोदरे कणीयसे भाउए
भविस्सती" ति कट्टु देवई देवीं ताहि इहाहि वग्गृहि 15
समासासेइ। तओ पिडणिक्समइ। पिडणिक्सिमत्ता जेणेव
पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ। उवागमित्ता जहा अभओ।
नवरं हरिणेगमेसिस्स अहमभत्तं पगेण्हइ [जाव] अंजलि
कट्टु एवं वयासी। "इच्छामि णं देवाणुप्पिए! सहोदरं
कणीयसं भाउयं विदिण्णं।" तष् णं ते हरिणगमेसी कण्हं 20
वासुदेवं एवं वयासी। "होहिइ णं देवाणुप्पिये। तव
देवलोयचुए सहोदरे कणीयसे भाउए। से णं उम्मुक्क॰

<sup>32</sup> A देवति देवि B. देवतिदेवि CED देवित देवि 33 A देवित देवि B देवतिदेवि B. देवित देवि CDE the same as B. S. I have systematically adopted long ई all along.

| जाव ] अणुप्पत्त, अरहओ अरिट्ठणेमिस्स अंतियं मुंडे [जाव] पव्यदस्सद । " कण्हं वासुदेवं दोठचं पि तच्चं पि एवं बदद । वदित्ता जामेव दिसं पाउच्यृष तामेव दिसं पडिगए।

तए णं से कण्हे वासुदेवे पोसहसाळाओ पडिणिवत्तइ।

5 जेणेव देवई देवी तेणेव उवागच्छद । उवागमित्ता देवईप
देवीण पायग्गहणं करेड । करित्ता एवं वयासी । "होहिइ
णं अम्मो! सहोदरे कणीयसे " ति कट्ट देवई देवीं तार्हि
इट्टार्डि [जाव] आसासेड । आसासित्ता जामेव दिसं पाउअपूर तामेव दिसं पडिगण ।

- 10 तण्णं सा देवई देवी अण्णया कयाई तंसि तारिसगंसि [जाव] सोहं सुप्रिणे पासेता पिडवुद्धा [जाव] पाढया हट्ट हिन्या परिचहइ । तप्णं सा देवई देवी नवण्डं मासाणं आसुप्रिणारत्त्रवंधुजीवअलक्कारससरसपारिजातकतरुणदि वायरसमप्पभं सञ्चणयणकंतं सुकुमालं [जाव] सुरूषं गयतालु- विस्माणं दारयं पयाया । जम्मणं जहा मेहकुमारे [जाव] । "जम्हा णं अम्हं इमे दार्य गयतालुसमाणे, तं होउ णं अम्ह एयस्स दारगस्स नामघेज्जे गयसुकुमाले । तय णं तस्स दारगस्स अम्मापियरे नामं करेंति 'गयसुकुमालो ' ति । सेमं जहा मेहे [जाव] भीगसमत्थे जाप यावि होत्था ।
- 20 तत्थ णं बारवर्ष्य नयरीय सोमिले नाम माहणे परि-वसर् [अड्रे॰] रिउन्बेद [जाव] सुपरिणिट्टिय याचि होत्था। तस्स सोमिलमाहणस्स सोमिसिरी नामं माहणी होत्था [स्माल॰]। तस्स णं सोमिलम्स धूआ सोमिसिरीय माह-णीय अस्तया सोमा नामं दारिया होत्था। सोमाला [जाव]
- 25 सुरूवाः रूपेणं [जाव] लायण्णेणं उक्तिद्वाः उक्तिद्वसरीरा यावि होत्था । तए णं सा सोम्रा दारिया अण्णया कयाइ

ण्हाया [ जाव ] विभूसिया, बहूहिं खुजाहिं [ जाव ] परि-क्रियना स्याओ गिहाओ पडिणिक्यमर । पडिणिक्यमिना जेणेव रायमगो तेणेव उवागच्छा । उवागमित्ता रायमगांसि कणगतिंद्सपणं कीलमाणी चिट्टइ । तेणं कालेणं तेणं समपणं अरहा अरिद्रणेमी समोसहै। परिसा निग्गया। तए णं से 5 कण्हे वासदेवे इमीसे कहाए छद्धहे समाणे ण्हाए [ जाव ] विभूसिए गयसुकुमालेणं कुमारेणं सर्दि हत्थिखंधवरगए सकोरंटमछवामेणं घरेज्ञमाणेणं सेअवरचामराहि उध्युव्य-माणीहि बारवर्षेष नयरीए मज्झंमज्झेण अरहओ अरिट्रणेमिस्स पायवंदर निग्गच्छमाणे सोमं दारियं पासइ। पासित्ता 10 सोमाए दारियाए रूवेणं य जोव्वणेणं य लावण्णेणं य जिल्ली विभ्हिए । तए णं कण्हे । ० ] कोडंबियपुरिसे सद्दावेद । सहाविक्त एवं वयासी । " गच्छह णं तृब्मे देवाणुष्पिया ! सोमिलं माहणं जायिता सोमं दारियं गेण्हह। गेण्हिता कण्णंतेउरंसि पक्खिवह । तय णं पसा गयसुकुमालस्स 15 कुमारस्स भारिया भविस्सइ। " तए णं को दंविय जाव ] पिक्खवंति । तए णं से कण्हे वासुदेवे बारवईए नयरीए मज्झंमज्झेणं निगगच्छाः । निगगमित्ता जेणेव सहसंववणे उज्जाणे [जाव] पञ्जुवासइ। तप णं अरहा अरिट्टणेमी कण्हस्स वासुदेवस्स गयसुकुमालस्स तीसे य धम्मकहार । 20 कण्हे पडिगए। तए णं से गयसुकुमाले अरहओ अरिट्ट-णेमिस्स अन्तिए धम्मं सोचा "जं नवरं अम्मापियरं आपु-च्छामि" जहा मेहो महेलियावज्ञं [जाय] विड्यिकुले। तए णं से कण्हे वासुदेवे इमीसे कहाए छद्ध समाणे जेणेव गयसकुमाले तेणेव उवागच्छर । उवागमित्ता गयसकुमालं 25 आर्लिगइ । आर्लिगिसा उच्छंगे निवेसेइ । निवेसिसा एवं वयासी । " तुमं ममं सहोदरे कणीयसे भाया । तं मा णं

तुमं देवाणुष्पिया ! इयाणि अरहओ मुंडे [जाव] पव्वयाहि । अहण्णं वारवर्दण नयरीष महया रायाभिसेषणं अभि-सिचिस्सामि । ''

तष णं से गयसुकुमाले कण्हेणं वासुदेवेणं पवं घुत्ते

समाणे तुसिणीए संचिद्वइ । तए णं से गयसुकुमाले कण्हं
वासुदेवं अम्माणियरो य दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी ।

"एवं खलु देवाणुण्पिया ! माणुस्सया कामा खेलासवा
[जाव ] विष्णजहियव्या भविस्संति । तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! तुष्मेहि अन्भणुण्णाए अरह्ओ अरिट्टणेमिस्स अतिष

10 [जाव ] पञ्चइत्तर ।"

तए णं तं गयसुकुमालं कण्हे वासुद्वे अम्मापियरो य जाहे नो संचाण्ड वहुयाहिं अणुलोमाहिं [जाव] आघ-वित्तर ताहे अकामाई चेव एवं वयासी। 'तं इच्छामो णं ते जाया! पगदिवसमिव रद्धासिरिं पासित्तए ''। निक्खमणं 15 जहा महाबलम्स [जाव] तमाणाप तहा [०] तहा [जाव] संजमइ।

से गयसुकुमाले अणगारे जाए, ईरिया [जाव०] गुत्तवंभ-यारी । तए णं से गयसुकुमाले जं चेव दिवसं पव्यइए तस्सेव दिवसस्स पुन्वावरण्हकालसमयंसि जेणेव अरहा 20 अरिट्ठणेमी तेणेव उवागच्छइ । उद्यागमित्ता अरहं अरिट्ठणेमि तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं [०] वंदइ नमंसह । वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी । "इच्छामि णं भंते ! तुन्भेहिं अन्भणुण्णाए समाणे महाकालंसि सुसाणंसि एगराइयं महापिंडमं उवसंपिजात्ता णं विहरित्तए । अहासुई देवाणु-25 पिया ! मा पिंडबंधं करेड । " तप णं से गयसुकुमाले अणगारे अरहआ अरिहुणेमिणा अन्मगुण्याप समाणे अरहं अरिट्ठणेमि चंद्र
नमंसर । वंदिता नमंसिता अरहओ अरिट्ठणेमिस्स
अंतिष सहसंबवणाओ उज्जाणाओ पिडिणिक्समर ।
पिडिणिक्समिता जेणेव महाकाले सुसाणे तेणेव उवागय । उवागमिता थंडिक्लं पिडिलेहेर । पिडिलेहिता
इसिपन्भारगपणं काषणं [जाव] दो वि पाप साहरु
पगरारं महापिडमं संपिजित्तताणं विहरर ।

इमं च णं सोमिले माहणे सामिधेयस्स अट्टाए बारवर्रओ नयरीओ बहिया पुरविणग्गए। समिहाओ 10 दन्मे य कुसे य पत्तामोडं य गेण्हइ। गेण्हित्ता तओ . पडिणियत्तरः। पडिणियत्तिता महाकालस्स सुसाणस्स अदरसामतेणं वीईवयमाणे संझाकालसमयंसि पविरल-मणुरुतंसि गयसुकुमालं अणगारं पासइ। पासिता तं वेरं सरइ। सरिता आसुरुते रुट्टे कुविए चण्डिकिए 15 मिसिमिसियमाणे एवं वयासी। "एस णं भी! से गयसुकुमाले कुमारे अपत्थिय [जाव] परिवज्जिए, जेणं मम ध्रयं सामसिरीए भारियाए अत्तयं सोमं दारियं अदिद्वोसपर्यं कालवित्रिणं विष्पजहेत्ता मुंडे [जाव] पव्यक्र । तं सेयं खलु ममं गयसुक्कमालस्त कुमारस्त 20 वेरनिज्जायणं करेत्तर।" एवं संपेहें। संपेहिता विसाय-डिलेहणं करेह। करिता सरतं मिट्टयं गेण्हह । गेण्हित्ता जेणेव गयसुकुमाले अणगारे तेणेव उवागच्छा । उवा-गमित्ता गयसुकुमालस्य कुमारस्य मत्थय महियाप पार्लि वंबइ। वंबिता जलंतीओ विययाओ फुल्लियाँक 25 स्रयसमाणे खद्दरंगारे कहलेण गेण्डद् । गेण्डिता गयसु-कुमालस्स अणगारस्स मत्थए पिक्बवरः। पिक्बविसा

भिष [4] तओ खिष्णामेव अवक्रमः । अवक्रमित्ता जामेव दिलं पाउन्भूष तामेव दिलं पडिगषः।

तष णं तस्स गयसुकुमालस्स<sup>34</sup> अणगारस्स सरीर्यस्ति वेयणा पाउच्यूआ उज्जला जाव दुरहियास्त । तर णं से गयसुकुमाले अणगारे <sup>35</sup> स्रोमिलस्स माहणस्स मणसा वि अण्य दुस्समाणे तं उज्जलं [जाव ] अहिवासे ह । तर णं तस्त गयसुकुमालस्स अणगारस्त तं उज्जलं [जाव ] अहिवासे ह । तर णं तस्त गयसुकुमालस्स अणगारस्त तं उज्जलं [जाव ] अहियासेमाणस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्यज्ञ्ञवसाणेणं तर्ववर्रणाज्जाणं कम्माणं खरणं कम्मरयविकरणकरं वि अवुव्यकरणं अणुण्यविद्वस्स अणंते अणुत्तरे [जाव ] केवल-बरणाज्ञाणं समुष्यण्ये । तथो पच्छा सि हे [जाव ] प्यहीणे । तथा णं 'अहामंनिहिएहिं देवेहिं सम्मं आराहियं ति कट्ट दिव्वे सुरिभगन्धोद् सुट्टे; दसद्भवण्ण क्रुसमे निवाहिए; चेलुक्खेवे कए; दिव्ये य गीयगंध-

तए णं से कण्हे वासुदेवे कड़ं पाउण्यस्तयार [जाव] जलंते ण्हाण [जाव] विभृसिए हत्थिखंधवरगण सकोरेंटमल्लदामेणं छतेणं धरेज्जमाणे सेयवरचामराहि उद्भवमाणीहिं महया भडवडगरण्हकरवंद्परिक्सिते 20 बारवर्दे नयरीं मज्झंमज्झेणं जेणेव अरहा अरिट्टणेमी तेणेव पहारेत्थ गमणाण । तए णं से कण्हे वासुदेवे बारवर्देण नयरीण मज्झंमज्झेणं निमाच्छमाणे एकं

<sup>34</sup> All mss and even the printed E hesitate between गयसुकुमाल and गयस्माल: I have selected the former and kept it uniformly in the text. 35 A has peculiar way of writing this in short, त॰ से॰ गय अणगारे etc. 36 A स्म टिएक्स

पुरिसं पासइ। जुण्णं जराजज्जिरियदेहं [जाय] महइ-महालयाओ इहगरासिओ एगमेगं इहगं गहाय बहिया-रत्थापहाओ अंतागिहं अणुष्पविसमाणं पासइ। तप णं से कण्हे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स अणुकंपणहाय हत्थिखंधवरगए चेव पगं इहगं गेण्हइ। गेण्हित्ता बहिया रत्थापहाओ अंतोगिहं अणुष्पवेसेइ। तए णं कण्हेणं वासुदेवेणं एगाए इहगाए गहियाए समाणीए अणेगेहिं पुरिससदिंहं से महालए इहगस्स रासि बहिया रत्था-पहाओ अंतोवरंसि अणुष्पवेसिए।

तए णं से कण्हं वासुदेवे बारवईए नगरीए 10 मज्झंमज्झेणं निग्गच्छह । निग्गमित्ता जेणेव अरहा अरिट्टणेमी तेणेव उवागए । उवागमित्ता [जाव] वंद्र नमंसह । वंदित्ता नमंसित्ता गयसुकुमालं अणगारं अपासमाणे अरहं अरिट्टणेमि वंद्र नमंसह वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी ।

"कहि णं भंते! से ममं सहोदरे कणीयसे भाया गयसुकुमाले अणगारे जा णं अहं वंदामि नमंसामि?।"

तप णं अरहा अरिट्टणेमी कण्हं वासुदेवं पर्वं वयासी। 20

''साहिप णं कण्हा! गयसुकुमालेणं अणगा-रेणं अण्यामे अट्ठे।"

तप णं से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिट्टणेमि पवं क्यासी।

" कहण्णं गयसुकुमालेणं अणगारेणं साहिए 25 अञ्चलो अट्टे ?।"

तप णं अरहा अरिटुणेमी कण्हं वासुदेवं पवं वयासी।

" एवं सत्तु कण्हा! गयसुकुमाले णं ममं कलं पुज्यावरण्हकालसमयंसि वंद्द नमंसद्द। वंदिता नमं-5 सित्ता एवं वयासी। इच्छामि णं [जाव] उवसंपिजि-त्ताण विहरद। तप णं तं गयनुकुमालं अणगारं परो पुरिसे पासद। पासिता आसुरुते [५.] [जाव] सिद्दे। तं एवं सत्तु कण्हा! गयसुकुमालेणं अणगारेणं साहिए अप्पणो अद्दे।"

10 तप णं से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिट्टणेपि पवं ध्यासी।

" से के जं<sup>81</sup> भन्ते ! से पुरिसे अपिथयप-रियप [जाव] परिविज्जिए जेण मन सहोदरे कणीयसे भायरे गयसुकुमाले अणगारे अकाले चेव जीवियाओं 15 ववरोविए !।"

तप ण अरहा अरिट्टणेमी कण्हं वासुदेवं पदं बयासी। "

"मा कण्हा ! तुमं तस्स पुरिसस्स पदोसमा-वज्जाहि । पर्व खलु कण्हा ! तेणं पुरिसेणं गयसुकु-20 मालस्स अणगारस्स साहिज्जे दिण्णे ।"

"कहण्णं भंते! तेणं पुरिसेणं गयसुकुमालस्स णं साहिज्जे दिण्णे ?।"

<sup>37</sup> E wrongly read केस ण etc. which is meaningless. ABCD से के ण

तप णं अरहा अरिट्ठणेमी कण्हं वासुदेवं पवं वयासी।

"से नूणं कण्हा! ममं तुमं पायवंद्रप ह्व्वमा-गच्छमाणे बारवर्द्रप नयरीप पुरिसं पासिस [जाव] अणुप्पविसिप। जहा णं कण्हा! तुमं तस्स पुरिसस्स साहिज्जे दिण्णे, प्रवमेव कण्हा! तेणं पुरिसेणं गयसु-कुमालस्स अणगारस्स अणगभवस्यसंवियं कम्मं उदीरे-माणेणं बहुकम्मणिज्जरत्थं साहिज्जे दिण्णे।"

तप णं से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिट्टणेमि पवं वयासी ।

10

"से णं भंते ! पुरिसे मए कई जाणियब्बे १।" तप णं अरहा अरिट्टणेमी कण्हं वासुदेवं पवं वयासी ।

" जे णं कण्हा ! तुमं बारवईप नयरीप अणुष्प-विसमाणे पासेत्ता ठियप<sup>33</sup> चेव ठिइमेपणं काळं करि- 15 स्सइ, तण्णं तुमं जाणिज्जासि<sup>39</sup> 'पस णं से पुरिसे'।"

तप णं से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिष्टुणेमिं वंदइ नमंसह। वंदिता नमंसित्ता जेणेव अभिसेयं ह-रिथरयणं के तेणेव उवागच्छइ। उवागमित्ता हरिथ दुरुहइ। दुरुहित्ता जेणेव बारवई नयरी जेणेव सप 20 गिहे तेणेव पहारेत्थ गमणाए।

तस्स सोमिलमाहणस्स कर्लं [जाव] जलंते अयमेयास्त्रे अन्मित्थिप [४] समुप्पण्णे । " एवं खलु

<sup>38.</sup> A टिइए DE टितए C. हितते चेव बहिते भेएण (?) 39. Mss hesitate in spelling : जाणिज्जा-सि-जाणिज्जासि, 40 A अभिसेये हत्यिखणे; others follow the text.

कण्हे वासुवेवे अरर्ह अरिट्ठणेमि पायवंदए निग्गए। तं नायमेयं अरह्या. विण्णायमेयं अरह्या, सुयमेर्यं अरह्या, सिट्टमेयं अरह्या भविस्सद्द कण्हस्स वासुदेव-स्स । तं न नज्जद्द णं कण्डे वासुदेवे ममं केणवि कुमारेणं मारिस्सद्द " ति कट्ट भीए [४] स्वयाओ गि-हाओ पडिणिक्सम्ह।

कण्हस्स वासुदेवस्स वारवई नयरी अणुष्प-विसमाणस्स पुरओ सपिक्सं सपिडिदिसि हव्यमागए। तए णं से सोमिले माहणे कण्हं वासुदेवं सहसा पा-10 सेता भीए [४] ठियप<sup>±1</sup>चेव ठिइमेयं कालं करेइ। धरणितलंस सव्यंगेडिं 'धस' ति सणिवडिए।

तप णं से कण्हे वासुदेवे सोमिल माहणं पासह। पासित्ता पर्व वयासी। " एस णं देवाणुण्पिया! से सोमिले माहणे अपित्थियपित्थिप [जाव] परिविज्जिप, 15 जेणं ममं सहोयरे कणीयसे भायरे गयसुकुमाले अणगारे अकाले चेव जीवियाओ ववरोविष।" ति कट्ट सोमिल माहणं पाणीहं कडूावेड। कडूावित्ता तं भूमि पाणिषणं अवभोक्खावेड। अब्भोक्खावित्ता जेणेव सप गिहे तेणव उवागप। सयं गिह अणुष्विदेह।

20 पर्व खलु जंबू। [जाव] अष्टमस्स अंगस्स अत-गडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स अष्टमज्झयणस्स अयमद्व पण्णत्त ॥" [ Sutra. 6 ]

<sup>41</sup> E ठिते य C. ठिततो चेव हिभेयं etc. ct. footnoot 38 A. ठितए चेव हितभेदेणं.

#### नवसम्ब उबस्वेवओ ॥

'' पवं खलु जम्बू! तेणं कालेणं तेणं समपणं बारवर्ष्य नयरीय ( जहा पढमप [जाव] ) विहरह । तत्थ णं बारवईप बलदेवे नामं राया होत्था [कण्णओ]। तस्स णं बलदेवस्स रण्णो धारिणी नामं देवी होत्था 10 [वण्णओ]। तर णं सा धारिणी। सीहं सुमिणे [ जहा गोयमें। नवरं समुहे नामं कुमारे । पण्णासं कण्णाओ । पण्णासओ दाओ। चोइस पुव्वाई अहिज्जह। वीसं वा-साइं परियाओ । सेसं तं चेव सेचल सिद्धे ॥

निक्खेवओ ॥

15

पवं दुम्मुहे वि। कूवर वि। तिण्णिवि बलदेव-धारिणीसुया। दारुए वि एवं चेव। नवरं वासुदेव-धारिणीसर । एवं अणादिही वि वासदेवधारिणीसर । 43

' रवं बलु जंबू ! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अ-इमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स तेरस- 20 मस्स अज्ञयणस्स अयमद्रे पण्णत्त । " [Sutra 7.]

<sup>42</sup> E reads क्वदारए वि । तिन्निवि बलदेवधारिणीस्या । दारुए वि एवं चेव । नवरं वासदेवधारिणीसए । एवं अणादिही वि वसदेवधारिणीसए ॥ A. एव इमुहे वि क्वए एवं दारुए वि णवरं वासुदेवधारीणिसुया। छ । अणाधिद्री वि वासुदेवधारिणीभूते । B. starte instead of start C. starte D. start a 1 Our text follows D which is the most correct: D reads अणाधिही।

### [ चउत्थो वग्गो ]

"जड़ णं भंते ! समणेणं [जाव] संपत्तेणं तच्च-स्स वगास्त अयमट्टे पण्णते, चउत्थस्स के अट्टे पण्णते !।"

" दर्ष खलु जंबू! समणणं [जाव] संपत्तेणं

5 चउत्थेस्स वगास्स दस अज्झयणा पण्णत्ता। तं जहा।

जालिमयालि उवयाली पुरिससेणे य वारिसेणे य।

पज्जुण्णसंब अणिरुद्धे सच्चणेमो य दढणेमी॥ " 48

" जर् णं भंते ! समणेणं [जाव] संपत्तेणं चउ-त्थस्स वग्गस्स दस अञ्झयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं 10 अञ्झयणस्स के अट्टे पण्णत्ते ?।"

' एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएण बारवर्ष नयरी। तीसे [जहा पढमे ] कण्हे वासुदेवे आहेवच्चं [जाव] विहर्द। तत्थ णं बारवर्ष नगरीए वसुदेवे राया। तस्स णं वसुदेवस्स रण्णो धारिणी किसुदेवे राया। तस्स णं वसुदेवस्स रण्णो धारिणी किसुमारे। पण्णासओ दाओ। बारसंगी। सोलस वासा परियाओ। सेसं जहा गोयमस्स [जाव] सेतु के सिद्धे॥ एवं मयाली उवयाली पुरिससेणे य वारिसेणे य। एवं पज्जुण्णे वि ति । नवरं कण्हे पिया; रुष्पिणी माया। 20 एवं संबे वि । नवरं जंबवर्ष माया। एवं अणिरुद्धे वि।

<sup>43</sup> Some mss ABC read दढ़गेमी य DE as in the text.

नवरं पञ्जुण्णे । या वेदन्भी माया । एवं सञ्चणमी । नवरं समुद्दविज्ञर । ा । सिवा माया । दढणेभी वि । सन्ते रगगमा । चउत्थस्स वग्गस्स निक्खेवओ ॥ Sutra. 8]

## [ पंचमो वग्गो ]

5

15

'' जइ णं भंते ! समणेणं [जाव] सपत्तेणं चउ-त्थस्स वग्गस्स अयमट्टे पण्णत्ते, पंचमस्स वग्गस्स अंतगडदसाणं समणेणं [जाव] संपत्तण के अट्टे पण्णत्ते?।"

" एवं खलु जंबू! समणेणं [जाव] संपत्तेणं पंचमस्स वग्गस दस अज्झयणा पण्णता। तं जहा, 10 पउमावई य गोरी गंधारी लक्खणा सुसीमा य। जंबवइसचभामा रूप्पिणमूलसिरिमूलदत्ता वि॥ \*\* ''

" जइ णं समणेणं [जाव] संपत्तेणं <sup>4 5</sup> पंचमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णता, पढमस्स णं भंते ! अज्झयणस्स के अहे पण्णत्ते ?"।

" एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेण तेणं समएणं बार-वर्षे नगरी। (जहापढमें [जाव]) कण्हे वासुदेवे आहेवच्च

44 Some Mss write enumeratingnumbers e. g. पजमानई १ य etc., like A, E etc. I have rejected the same in the text. 4 E. does not mention समणेणं [जान] संपत्तेणं। The Mss. mention it.

671

[जाव] विहरह । तस्स णं कण्हस्स वासुदेवस्स पडम्बर्ध नाम देवी होत्था <sup>46</sup> [वण्णभो]। तेणं कालेणं तेणं समस्यं अरहा अरिट्टणेमी समोसहे [जाव] विहरह । कण्हे वासुदेवे निगण्य [जाव] पउजुवासह । तस्यं सा पडमावई देवी हमीसे कहार लद्ध हा हट्ट [०] (जहा देवई [जाव]) पज्जुवासह । तस्यं अरहा अरिट्टणेमी कण्डस्स वासुदेवस्स पडमावईस्य धम्मकहा। परिसा पडिगया।

5

तर णं कण्हे बासुदेवे अरहं अरिट्टणेमि बंद्र 10 नमंसर । बंदित्ता निपंसित्ता एवं बयासी । '' इमीसे णं भंते ! बारवर्र्डए नगरीए नवजीयण० (जाव) देवछोग-भूयाए किमूलाए विणासे भविस्सर ? "

'' कण्हाइ!'' अरहा अग्द्रिणेमी कण्हं वासुदवं षवं वयासी '' एवं खलु कण्हा! इमोसे वारवईए नय-15 रीष नवजोयण० ।जावो॰ भ्याप सुरग्गिदीवायणमूलाष विणासे भविस्सह।''

कण्हस्स वासुदेवस्स अरहुओ अरिट्टणेमिस्स अंतिष एयं सोच्चा निसम्म एय अब्मित्थिष [४] "धण्णा णं ते जालिमयालिपुरिससेणवारिसेणपज्जु-20 ण्णसंबअणिरुद्धदृदृणेमिसच्चणेमिप्पभियओ कुमारा जे णं चहत्ता हिरण्णं [जाव] परिभाइता अरहुओ अरिट्ट-णेमिस्स अंतियं मुण्डा [जाव] परवह्या। 47 अहुण्णं

<sup>46</sup> A हुत्था; others होत्या. 47. A पञ्चह्ये others पञ्चह्या; also in the preceding line E परिभाइता ABC परिभाएता D. परिभायता.

अखण्य अक्तयपुण्णे रज्जे यं [जाव] अंतेष्ठरे य माणुस्स-बसु य कामभोगेसु मुव्हिण्य [४] नो संचापिम अर-इक्षो अरिट्टणेमिस्स [जाव] पव्वश्तप । "

'कण्हाइ!" अरहा अरिट्टणेमी कण्हं वासुदेवं इवं वयासी "से नूणं कण्हा! तव अयमञ्मित्थिए [४] 5 'धण्णा णं ते [जाव] पव्वइया '। से नूणं कण्हा! अट्ठे समट्टे। हंता अत्थि!। तं नो खलु कण्हा! तं एवं भूतं वा भव्वं वा भविस्सइ वा जण्णं वासुदेवा चइत्ता हिरण्णं [जाव] पव्वइस्संति।"

" से केणं अट्टेणं भंते! पच बुच्चइ ' न एवं 10 भूय वा [जाय] पञ्चइस्संति ! "'

"कण्हाइ!" अरहा अरिट्टणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी ' एवं खलु कण्हा! सन्वे वि य णं वासु-देवा पुन्वभवे निदाणगडा। से एतेणहेणं कण्हा! एवं बुच्चइ 'न एयं भूयं [०] पन्चइस्सैन्ति।"

तप णं से कण्हे वासुद्वे अरहं अरिट्टणेमि पवं वयासी।

" अहं णं भंते ! इतो कालमासे कालं किच्चा कहिं गमिस्सामिः कहिं उववज्जिस्सामि ?"

तप ण अरहा अरिट्टणेमी कण्डं वासुदेवं एवं 20 बयासी।

" इवं खलु कण्हा! बारवर्ष्य नयरीय सुरग्गिदी-वायणकोवनिद्दृाय अम्मापिद्दनियमविष्पद्वणे रामेणं बलदेवेणं सर्वि दाहिणवेयालि अभिमुद्दे जोहिटिल्ल-पामोक्खाणं 4 पचण्दं पंडवाणं पंडरायपुत्ताणं पासं 25

<sup>48</sup> Some Mss like ABCD पुहिद्वित E जोहिद्वित.

पंदुमहुरं सैपत्थिप कोसंबचणकाणणे नग्गोहवरपायवस्स अहे 49 पुढविसिलापट्टप पीयवत्थपच्छाइयसरीरे जरा-कुमारेणं तिक्खेणं कोदंडविपमुक्केणं इसुणा वामे पादे विद्धे समाणे कालमासे कालं किच्चा तच्चाप वालुयप्पभाष पुढवीप उज्जलिप नरप नेरइयत्ताप उव्वज्जिहिसि।"

उव्विज्जिहिसि। "
तए णं कण्हे वासुदेवे अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंतिए एयमट्टे सोच्चा निसम्म ओहय० [जाव] झियाइ।
"कण्हाइ!" अरहा अरिट्टणेमी कण्हं वासुदेव
10 एवं वयासी "मा णं तुमं देवाणुप्पिया! ओहय० [जाव]
झियाहि। एवं खलु तुमं दवाणुप्पिया! तच्चाओ पुढबीओ उज्जलिआओ अणंतरं 50 उच्चिट्टता इहेव जंबुदीवे भारहं वासे आगमेसाए उस्सप्पिणीए पुंडेसु 51
जणवपसु सयदुवारे बारसमे अममे नामं अरहा भविस्सिसि। तन्थ तुमं बहुई वासाई केवलपरियागं पाउणेत्ता
सिज्जिहिसि [६]।"

तप णं से कण्ह वासुरंबे अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंतिप प्यमट्टं सोच्चा निसम्म हट्टतुट्ट [॰
अप्फोडेइ। अप्फोडिता बग्गइ।विग्गित्ता तिवहं छिद्द्द।
20 छिदिता सीहणायं करेइ। करित्ता अरहं अरिट्टणेमि
वंदर नमंसर। वंदिता नमंसिता तमेव आभिसेक्कं
हिर्देश दुरुहर । दुरुहिता जेणेव बारवई नयरी जेणेव
सप गिहे तेणेव उचागप। अभिसेयरयणाओ पञ्चोरुहर।
जेणेव बाहिरया उवटाणसाला जेणेव सप सीहासणे

<sup>49</sup> CD अधे ABE आहे. 50 A reads णंतरं othrs अणंतरं 51 A alone पुण्णेसु BCDE पुंडेसु.

त्रेणेव उवागच्छइ। उवागमित्ता सीहासणवरंति पुर-त्थाभिमुद्दे निसीयए। निसीहत्ता कोढुंबियपुरिसे सद्दा-वेद्द। सद्दावित्ता एवं वयासी।

"गच्छह णं तुब्से देवाणुष्पिया! बारवर्ष्य नयरीप सिंघाडग० [जाव] उवघोसेमाणे पवं वयह। 5 " षवं खलु देवाणुष्पिया! बारवर्ष्य नयरीय नवजोयण० [जाव]० भूयाय सुरग्गिदीवायणमूलाय विणासे भविस्तरः तं जो णं देवाणुष्पिया! इच्छर बारवर्ष्य नयरीय राया वा जुवराया वा ईसरे तलवरे माडंबिय-कोइंबियर्ब्भसेंही वा देवी वा कुमारो वा कुमारी 10 वा अरहओ अरिष्टणेमिस्स अंतिय मुंडे [जाव] पञ्चर-त्तप, तं णं कण्हे वासुदेवे विसज्जेरः। पच्छातुरस्म वि य से अहापवित्तं वित्तं अणुजाणरः। महया रहि-सकारसमुदरण य से निक्समणं करेरः। दोच्चं पि तच्चं पि घोसणयं घोसेहः। घोसित्ता ममं एयं 15 पश्चिपणहः। १०००

तर णं ते कोइंबिय [जाव] पञ्चिष्पणित । तर णं सा पउमावई दवी अरहओ० अंतिर धम्म सोच्चा निसम्म हटुतुट्ट० [जाव] हियया अरहं धरिटुणेमि बंदइ नमंसइ। बंदित्ता नमेसित्ता पवं 20 षयासी।

"सद्द्वामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं [०]। से जहेयं तुरुमे वयद्द । जं नवरं देवाणुष्पिया ! कण्ह

<sup>52</sup> B. मम एयमाणित्तयं पच्चिष्पणहः; DE as in the text.

बासुदेवं आपुच्छामि । तए जं अहं देवाणुष्पियस्स अंतिर मुंडा [जाव] पव्वयामि । अहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पडिवंधं करेह । "

तय णं सा पउमावई देवी धम्मियं जाणप्पवरं दुक्षिता जेणव बारवई नयरी जेणेव सप गिहे तेणेव उवागच्छइ। उवागमित्ता धम्मियाओ जाणाओ पच्चो-रुहइ। 5 व पच्चोरुहित्ता जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ। उदागमित्ता करयल [ ॰ ] अञ्जलि कहु 5 के एवं वयासी। " इच्छामि णं देवाणुष्पिया! तुन्मेहिं १० अन्भणुष्णाया समाणी अरहओ अरिट्ठणेमिस्स अंतिय मृंडा [जाव] पञ्चयामि। अहासुहं देवाणुष्पिया! मा पडिवंधं करेह।"

तए णं से कण्हे वासुदेवे कोडंबिए सहावेह। सहावित्ता एवं वयासी। "खिप्पामेव पउमावर्हए। 15 महत्यं निक्खमणाभिसेयं उवहुवेह। उवहुवित्ता एय-माणित्यं पञ्चिप्पाह।"

तए णं ते [जाच] पच्चिप्पणंति।

नए णं से कण्हे वासुदेवे पउमावई देवीं पट्ट-यंसि दुरूहेइ<sup>55</sup> अदृसएणं सोवण्णकलल [जाव] य**हा**-20 णिक्समणाभिसेएणं अभिसिवद् । अभिसिवित्ता सन्वालं-

<sup>53</sup> A alone पच्चोरुमइ. 54 ABCDE करवक क without the mark showing the deletion of words. 55 E पहचं हुईति, the text follows the Mss.

कारिवभूसियं करेइ। करित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सिवियं दुरुहेइ। 56 दुरुहित्ता बारवईप नयरीए मज्झं-मज्झेण निग्गच्छइ। निग्मिमता जेणेव रेवयप पन्वप जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ। उथाग-मित्ता सीयं ठवेइ। पडमावई देवी सीयाओ पच्चोरुहइ। 5 पच्चोरुहित्ता जेणेव अरहा अरिटुणेमी तेणेव उवागच्छइ। उवागच्छइ। उवागमित्ता अरहं अरिटुणेमि तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ। करित्ता वंदइ नमंसदः। वंदित्ता नमंसिता पवं वयासी।

" पस णं भंते! मम अगगमिहसी पउमाबई 10 नामं देवी इहा कंता पिया मणुण्णा मणाभिरामा<sup>51</sup> [जाच] किमंग पुण पासणयाप ?। तण्णं अहं देवाणु-िपया! सिस्सिणिभिक्षं दळयामि। पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया! सिस्सिणिभिक्षं। अहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिबंधं करेह। ''

तष णं सा पडमावई उत्तरपुरिच्छमं दिसी-भागं<sup>59</sup> अवक्रमह । अवक्रमित्ता सयमेव अभरणालंकारं औमुयह । ओमुयिता सयमेव पंचमुद्वियं लोयं करेइ । करित्ता जेणेव अरहा अरिट्टणेमी तेणेव उवागच्छह ।

<sup>56</sup> A दुरूहेति BC रुहावे [ति] इ D हुहावेति E रदावेति. 57 E मणुत्रा मणामा अभिरामा which is wrong; the text acc. to A B C D.

<sup>58</sup> A उत्तरपुरन्डिमे दिसीमागे B उत्तरपुरन्डिमं दिसीमागं; others give the former or the latter E उत्तरपुरन्डिमं wrong.

उवागमित्ता बरहं अरिट्रणेमि बंदर नमंसर । वंदित्ता नमं-सिना एवं वयासी। "अलिने (जाव)धम्ममाइक्खिउं।"

तव णं अरहा अरिद्रणमी प्रजमावई देवीं सय-मेव पत्वायेह । पत्वायित्ता सयमेव मंडावेहः सयमेव जिन्हणीय अन्जाए सिस्सिणि दलयह । तए णं सा जिक्क्ष्वणी अङ्जा पडमावई दवीं सयमेव पञ्चाइये रजावी संजमियव्वं। तए णं सा पउमावई अज्जा जाया। ईरि-यासिया जिल्लो गुत्तवंभयारिणी । तए णंसा प्रमावई अञ्जाच जिम्बणीच अंतिप सामाइयमाइयाई एकारस 10 अंगारं अहिज्जह । बहाहं चउन्थछट्टमट्टमदसमद्वालसेहि मासदमासखमणंहिं विविहेहिं तवोकमोहिं भावेमाणा<sup>59</sup> विहरद्द । तए णं सा पउमावर्द अज्जा बह पडिपुण्णाइं वीसं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणह । ६० पाउणित्ता मासियाप संलेहणाए अप्पाणं 15 झुमित्ता सिंट भत्ताई अणसणाए <sup>61</sup>छेट्ड। छेट्टिता जस्सट्टाप कीरइ नग्गभावे <sup>62</sup>[जाव] तमट्टं आरोहेइ ।

चरिमुस्सासेहि सिद्धा [4] ॥ [Sutra, 9.]

तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई; रेवयए; उज्जाणे नंदणवणे । तत्थ णं बारवर्द्य नयरीय कण्हे 20 वासुदेवे०। तस्स णं कण्हस्स वासुदेवस्स गोरी देवी [वण्णओ]। अरहा समोसढे। कण्हे णिगाषः। गोरी

<sup>59</sup> A. भावेमाणी 60 E drops पाउणइ, the text follows A.). 61 A अणसणेणं; all others अणसणाए (ते) 62 The text follows BCE A मुंड-भावे जाव D नरगभावे मंडभावे जाव 63 (५) is ignored by the majority of Mss.

जहा पडमावई तहा निग्गया। घम्मकहा। परिसा पिट्ट हिगया। कण्हे वि। तए णं सा गोरी जहा पडमावई तहा निक्खंता [जाव] सिद्धा [५]। एवं गन्धारी <sup>64</sup>। लक्खणा। सुसीमा। जंववई। सञ्चभामा। रुप्पिणी। अह वि पडमावइसरिसाओ। अह अज्झयणा। [Sutral0]

तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवर्ध्य नयरीए
रेवयए नंदणवणे कण्हे वासुदेवे०। तत्थ णं बारवर्द्ध्य
नयरीए कण्हस्स वासुदेवस्स पुत्ते जंबवर्ड्ष्य देवीष्य
अत्तर्प संबे नामं कुमारे होत्था [अहीण०]। तस्स णं
संबस्स कुमारस्स मूलसिरी नामं भारिया होत्था 10
[ वण्णओ]। अरहा समोसहे। कण्हे निग्गए। मूलसिरी
वि निग्गया। जहा परमावर्द्धः। "जं नवरं देवाणुष्पिया!
15 कण्हं वासुदेवं आपुच्छामि " [जाव] सिद्धा। एवं मूलदक्षा वि । पंचमो वग्गो। [ Sutra, 11]

<sup>64</sup> A गांधारी: others as in the text.

## [ छट्ठो वग्गो ]

" जह " । छहस्स उक्खेवओ ॥
नवरं सोलस अज्झयणा पण्णत्ता<sup>65</sup>। तं जहा ।

" मकाई किंकमे चेत्र मोगगरपाणी य कासवे
स्वेमए धिइहरे चेत्र केलासे हरिचंदणे ॥
वार्यत्तसुदंसणपुण्णभद्दसुमणभद्दसुपइहे मेहे

अइसुत्ते अह अल्क्क्से अज्झयणाणं उसोलसयं ॥ ''<sup>87</sup>

" जह सोलस अज्झयणा पण्णत्ता [०] पढमस्स

अज्ञायणस्स के अडे पण्णते ?। ''

10

' तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आदिकरे गुणसिलए [जाव] विहरह । परिसा निगाया । तए णं से मकाई गाहावई इमीसे कहाए लख्दें । जहा पण्णतीए गंगर्त्ते तहेव इमा वि जेट्ट-पुत्तं कुडुंग्रे ठवेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीए सीयाए नि

65. A wrongly writes सम्मता 66 E reads मकाई Aमकाइणा B मकाई C मकायो or मकाइ D मकायी. The next name has not the unanimity of Mss. too. Barnett offers following remarks p. 85. foot—note "मकायि or मकाइ, is the form of the name given in the Mss.; it is obviously corrupted, perhaps form मका यू ई. The next name is written variously as किकमे, किकमो, or किकमिए." 67 Both the stanzas are very corrupt in all Mss. except D. I have relied upon D and E and the order in the narrative itself.

क्खंते [जाव] अणगारे जाए [ईरियासिमए ]। तए णं से मकाई अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहा-क्ष्वाणं थेराणं अंतिए समाइयमाइयाई एकारस अंगाई अहिज्जइ। सेसं जहा खंदगस्स। गुणरयणं तवोकम्मं। सोलसवासाई परियाओ। तहेव विजले सिद्धे। किंकमे 5 वि एवं चेव [जाव] विजले सिद्धे। [ Sūtra 12]

तेणं कालेणं तेणं समएणं । रायगिष्टे । गुणिस्लए चेइए । सेणिए राया । चेल्लणा देवी [वण्णथो]। तत्थ णं रायगिष्टे अञ्जुणए नामं मालागारे परिवसइ (अड्ड० [जाय]० परिभूए )। तस्स णं अञ्जुणयस्स 10 मालायारस्य बंधुमई नामं भारिया होत्था, [समाला०]। तस्स णं अञ्जुणयस्स मालायारस्य रायगिष्टस्स नयरस्य बंदिया एत्थ णं महं एगे पुष्कारामे होत्था, किण्हे [जाव] निउरंबभूए ६० दसद्धवण्णकुसुमकुसुमिए पासाइए [४]। ५० तस्स णं पुष्कारामस्स अदूरसामंते तत्थ 15 णं अञ्जुणयस्स मालायारस्य अञ्जयपञ्जयपिइपञ्जयागए अणेगकुलपुरिसपरंपरागण मोग्गरपाणिस्य जक्ष्वस्स जक्ष्वाययणे होत्था। पोराणे दिव्ये सच्चे जहा पुण्णभादे । तत्थ णं मोग्गरपाणिस्स पडिमा एगं महं पलस्स सहस्तिणिष्कणणं अयोमयं मोग्गरं गहाय चिद्वह । तए 20 णं से अञ्जुणयः मालागारे बालण्यमिइ चेव मोग्गरपाणि-

<sup>68</sup> E reads कण्हे जाव निउरंभूते, the comment in the same किण्हे etc. A किण्हे जाव निगुरंबभूते BCD as in the text, 69 A. पासादिते BCD पासानीते E पासातीए Cf. foot-note 10 p. 2.

जक्खभते यावि होत्था । कल्लाकल्लि पत्थियपिडगाइं । गेण्हद । गेण्हिता रायगिहाओ नयराओ पडिणिक्खमध । पडिणिक्खमित्ता जेणेव पुष्फारामे तेणेव उवागच्छइ । उवागमित्ता पुष्फुच्चयं करेइ । । । किरा जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खा- ययणे तेणेव उवागच्छइ । उवागमित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खा- ययणे तेणेव उवागच्छद । उवागमित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खा- यपडिण तेणेव उवागच्छद । उवागमित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स महरिहं पुष्फच्चणयं करेइ । करित्ता जण्णुपा- यपडिण ।

- 10 तत्थ णं रायगिहे नयरे लिलया नामं गोही परिचल्ल (अड्डा० जिव) परिभूता) जं कयसुकया यावि होत्था। तए णं रायगिहे नगरे अण्णया कयाइ पमोदे घुट्टे यावि होत्था। तए णं से अज्जुणए मालागारे ' कल्लं पभूयतरेहिं पुष्फेहिं कज्जं ' इति कट्टु गिच्चूसकालसमयंसि वंधुमईए भारियाए सिंद्धं पत्थियिष्ठयाई गेण्हइ। गेण्हित्ता सथाओ गिहाओ पिडिणिक्समइ। पिडिणिक्समित्ता रायगिहं नगरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ। निग्गमित्ता जेणेव पुष्फारामे तेणेव उवागच्छइ। जवागमित्ता बंधुमईए भारियाए सिंद्धं पुष्फु-च्यं करेइ। तए णं तीसे लिलयाए गोद्दीए छ गोहिल्ला पुरिसा जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे
  - 70. A पत्थियपिडमाई though later पिडगाई Be पत्थियपिडमाई Though later पिडगाई Be पत्थियपिडमाई I पत्थियपिडमाई later पिडगाई 71. Ms. B. muddles all along this para onward and the next. 72 A जणुपातपिडतं B जणुपातपिडतं C D जण्णुपातपिडते E जनुपायबिडए.

तेणेव उवागया अभिरममाणा चिद्रंति । तष णं से अज्जुणर मालागारे बंधुमईर भारियार सर्दि पुष्कुच्चयं करेड अग्गाइं वराइं पुष्फाइं गहाय जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छा । छ गोहिल्ला पुरिसा अज्जुणयं मालागारं भारियाए सर्दि वज्जमाणं पार्वित वंधमई**ए** अण्णप्रण्णं एवं वयासी देवाणुप्पिया ! अज्जुणर मालागारे बंधुमईर भारियार सिंद्ध इह हव्यमागच्छइ। तं सेयं खल्न देवाणुण्पिया ! अम्हं अरजुणयं मालागारं अवओडयवंधणयं <sup>र व</sup> करेत्ता 10 वंधुमईष भारियाष सर्दि विउलाई भोगभोगाई भुंजमा-णाणं विहरित्तर " ति कट्टृ रयमट्टं अण्णमण्णस्स पडिसुर्णेति । पडिसुणित्ता कवाडंतरेसु निलुक्कंति । निच्वला निष्फंदा तुसिणोया पच्छण्णा चिट्टंति । तम णं से अन्जुणद मालागारे बंधुमइभारियाप सर्दि जेणेव 15 मोगगरपाणि जक्काययणे तेणेव उवागच्छइ। आलोए पणामं करेइ । महरिहं पुष्कच्चणं करेइ । " 4 जण्णुपायपडिष पणामं करेडू । तए णं छ गोहिला पुरिसा दवदवस्स कवाडंतरेहितो निमान्छंति । निमामित्ता अज्जुणयं मालागारं गेण्हंति । गेण्हित्ता अवओडयबंधणं करेंति । 20 बंधुमईष मालागारीष सद्धि विउलाई भोगभोगाई भंजमाणा विहरति।

तष् णं तस्स अज्जुणयस्स मालागारस्स अयमन्भत्थिष [४] । '' षवं खलु अहं वालप्पभिई चेव

<sup>73</sup> The majority of Mss अवउडय-, E अवओडय while comment, in the same अवउडय-74 A जनुपडितं BC जण्णपायिंडए D जण्णु-E जेनु cf. foot-note 72.

मोग्गरपाणिस्स भगवओ कल्लाकि जाव कप्पेमाणे विहरामि । तं जह णं मोग्गरपाणी जक्खे इह संणिहिए होंते, से णं कि ममं एयारूवं आवई पावेज्जमाणं पासंते ? । तं नित्थ णं मोग्गरपाणी जक्खे इह संणिहिए। सुक्वनं णं एस कहे । "

ेत्र णं सं मोगगरणणी जबसे अञ्जुणयस्स

मालागारस्य अयमेयास्वं अञ्मात्थयं [जाव] वियाणेत्ता क्र अञ्जुणयस्य मालागारस्य सरीरयं अणुष्यविसद् । अणुष्यविसत्ता तडनडत इस्स पंधादं छिद्दः । छिदित्ता तं पलसहस्सिणिफणणं अयोमय मोगगरं गेण्हदः। गेण्हित्ता ते इस्सिस्सिमे पुरिसे घाषदः। तए णं से अञ्जुणण मालागारे मोगगरपाणिणा जबसेणं अण्णाद्दे समाणे रायगिहस्स नगरस्स परिपेग्तेणं कलाकि छ इत्थिसत्तमे पुरिसे घाणमाणे विहरः।

रायिगहे नयरे (सिघाडगर्जाव] महापहपहेसु)
बहुजाणो अण्णमण्णस्स पद्यमाद्द्यस्य [४]। " पर्य खलु
15 देत्राणुष्विया! अञ्जुणस् मालागारे मोग्गरपाणिणा
अण्णाद्दे समाणे रायगिहे नयरे बहिया छ इत्थिसत्तमे
परिसे घारमाणे " विहरत।"

तष णं से सेणिष राया इमीसे कहाण लखहे समाणे कोडुंविय [०] सहावेद्द । सहावेद्धा पवं वयासी । 20 " एव खलु देवाणुणिया! अञ्जुणष मालागारे [जाव] घाषमाणे [जाव] विहरइ । तं मा णंतुब्भे केइ कहस्स वा तणस्य वा पाणियस्स वा पुष्फफलाणं वा अहाष सहरं निग्गच्छउ । मा णंतस्स सरीरस्स वावत्ती भविस्साह।"

<sup>75</sup> AB वियाणिता while E वियाणेता 76. Some Mss repeat घाएमाणे: B reads घायमाणे.

सि कट्टु दोड्यं पि तब्वं पि घोसणयं घोसेह । घोसेसा सिप्पमेव ममेयं पञ्चिपणह । "

तए णं ते कोढुंबिय॰ [जाव] पच्चिप्पणन्ति ।

तत्थ णं रायगिहे नगरे सुदंसणे नामं सेट्ठी परिवसः [अहुं]। तद णं से सुदंसणे समणोवासद 5 यावि होत्था, "अभिगयजीवाजीवे [जाव] विहरः । तेणं कालेणं तेणं समदणं समणे भगवं [जाव] समोसढें [०] विहरः । तद णं रायगिहे नगरे (सिंघाडग [०] बहु-जणो) अण्णमण्णस्स द्वमाइक्खः [जाव]। "किमंग पुण विपुलस्स अहस्स गहणाद [०]।" दवं तस्स सुदं- 10 सणस्स बहुजणस्स अंतिद एयं सोच्वा निसम्म अयं अब्भित्थिद [४]। " दवं खलु समणे [जाव] विहरः । तं गच्छामि।णं [०] बंदामि [०]"। दवं संपेहे । संपेहिसा जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छः । उवागमिता करयल [०] अञ्जलिं कहु दवं वयासी। " दवं खलु 15 अम्मयाओ! समणे [जाव] विहरः । तं गच्छामि। णं समणे भगवं महावीरं वंदामि नमंसामि [जाव] पज्जुवासामि।"

तए णं सुदंसणं सेट्टिं अम्मापियरो एवं वयासी।
" एवं खलु पुता! अन्जुणप मालागारे [जाव] घाषमाणे 20
विहरह। तं मा णं पुता! समणं भगवं महावीरं वंदणः
निगगञ्छाहि। माणं तब सरीरयस्स वावत्ती भविस्सह।
नुमण्णं इहुगण चेव समणं भगवं महावीरं वंदाहि
नमंसाहि।"

<sup>71.</sup> ACDE अभिगय, B. अभिगय.

तद णं सुदंसणे सेट्टी अम्मापियरं 18 दवं चयासी। " किण्णं अहं अम्मयाओ! 79 समणं भगवं महावीरं रहमागयं रह पत्तं रह समोसढं रह गए चेव चंदिस्सामि?। 80 तं गच्छामि णं अहं अम्मयाओ! 5 तुन्मेहि अन्भणुण्णाए समाणे भगवं महावीरं वंदए। "

तर्ष णं सुदंसणं लेहिं अस्मापियरो जाहे नो संचापंति बहुहिं आध्वणाहिं [४] [जाव] परूवेत्तर ताहे एवं वयासी। ''अहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिवंधं करेह। ''

10 तए णं स सुदंसणे अम्मापिइहिं <sup>92</sup> अञ्मणुण्णाए समाणे ण्हाए सुद्धन्या वेसाइं [जाव] सरीरे <sup>3</sup>
सयाओ गिहाओ पिडणिक्खमइ । पिडणिक्खमित्ता
पायविहारचारेणं रायगिहं नगरं मज्झंमज्झेणं
निग्गच्छइ । निग्गमित्ता जक्खस्स जक्खाययणस्स

15 अद्रसामंतेणं जेणेव गुणसिल्छ चेइए जेणेव समणे
भगवं महावीरे तेणेव पहारेत्थ<sup>54</sup> गमणाए । तए णं
से मोग्गरपाणी जक्खे सुदसण समणोवासयं अद्रसा-

<sup>78</sup> A अम्माणितरी; others as in the text.
79 A अम्माणितरी; others as in the text.
the times D अम्मयानी BC अम्मयानी both the times D अम्मयानी, अम्मयाओ; printed E fluctuates as others do; E wrongly puts दुमं; BCD आहं; A none. 80 A विद्सामी obviously wrong; all others विद्सामि. 81 A सेही BCDE होई 82 ADE अम्माणितीहि BC अम्हाणितीहि 83 A सुद्धवत्यसरीरे BCDE as in the text. 84 ABCD पाहारेत्य, E so also when it occures later.

मंतेणं वीईवयमाणं पासइ । पासित्ता आसुरुत्ते [4] तं पलसहस्सणिप्फण्णं अयोमयं मोग्गरं उल्लालेमाणे सहंसणे उल्लालेमाणे जेपोव समणोवासप पहारेत्थ गमणाए । तए णं से सदंसणे समणोवासए मोग्गरपाणि जञ्चं एउजमाणं पासह। पासित्ता अभीष अतत्थे अणुद्धिग्गे अक्खुभिष अच-लिए असंभंते वत्थंतेण भूमि पमज्जह । पम्मज्जित्ता करयलपरिगाहियं सिरसावतं दसनहं अंजलि मत्थर कह<sup>85</sup> एवं वयासी । "नमोऽत्थु णं अरहंताणं [जाव] संपत्ताणं । नमोऽत्थु णं समणस्स [जाव] संपाविउका- 10 मस्त । पुञ्चि पि<sup>86</sup> णं मए समणस्त भगवओ महा-वीरस्स अंतिए थलए पाणाइवाए पच्चक्खाए जावज्जी-वार । थूलर मुसावार, थूलर अदिण्णादाणे सदारसं-तोसे कप जावज्जीवाए। इच्छापरिमाणे कप जावज्जीवाए। तं इदाणि पि तस्सेव अंतियं सब्वं पाणाइवायं पश्चक्खामि 15 जावज्जीवाष् । मसावायं अदत्तादाणं मेहणं परिगार्ह पच्चक्खामि जावज्जीवाए । सब्बं कोहं [जाव] मिच्छा-दंसणसळं पञ्चक्खामि जावज्जीवार । सन्धं असणं पाणं खाइमं साइमं चउव्विहं पि आहारं पच्चक्खामि जाव-ज्जीवार । जर णं रत्तो उवसग्गाओ मुच्चिस्सामि तो 20

<sup>85</sup> Mss. give this करवलः क्यासी; details incorporated from the commentary. 86 E च other Mss. पि; some texts where this passage occures e. g. ओक्वाइयसुत्त Suru'a edition P. 70. Sutra 87 पै.

में कप्पेइ पारेत्तर । अह णो रत्तो उवसग्गाओ मुन्यि-स्सामि तओ में तहा पच्चक्खार चेव । " ति कट्टु सागारं पडिमं पडिवज्जइ।

तष णं से मोग्गरपाणी जक्को तं पलसहस्सः

5 णिष्फण्णं अयोमयं मोग्गरं उल्लालेमाणे उल्लालेमाणे जेणेव
सुदंसणे समणोवासगे तेणेव उवागण । नो चेव णं
संचाण्ड तेयसा समभिपडित्तण । तण् णं से मोग्गरपाणी
जक्को सुदंसणं समणोवासयं सब्बओ समंताओ
परिघोलेमाणे परिघोलेमाणे जाहे नो चेव णं

10 संचादद सुदंसणं समणोवासयं तेयसा समिभपडित्तर. ताहे सुदंसणस्म समणोवासयस्स पुरओ सपिकंख सपिडिदिसि ठिञ्चा सुदंसणं समणोवासयं अणिमिसार दिद्वीए सुचिरं निरिक्खइ। निरिक्खिता अञ्जुणयस्स मा-लागारस्स सरीरं विष्पजहइ। विष्पजिहत्ता तं पलसहस्स-

15 णिष्कण्णं अयोमयं मोग्गरं गहाय जामेव दिसं पाउब्भूष तामेव दिनं पिडगए। तए णं से अञ्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं विष्पमुक्के समाणे 'घस ' ति घरणियलंसि सर्व्यगेहिं निर्वाहर। 57

तण. णं से सुदंसणे समणोवासणः निरुवसग्गः '-20 मिति कट्ट्र पडिहं पारेड्र ।

तए णं से अञ्जुणए मालागारे तत्तो मुहुत्तं-तरेणं आसत्थे समाणे उद्देश । उद्दित्ता सुद्रंसणं समणो-वासयं एवं वयासी ।

" तुब्से णं देवाणुष्पिया! के $^{88}$  किंह वा 25 संपरिथया? ।  $^{37}$ 

<sup>87</sup> AD संनिवडिते BCE निवडिते 88 A कं BC drop this DE के.

तर णं से सुदंसणे समणोवासर अज्जुणयं मालागारं एवं वयासी ।

" एवं खतु देवाणुण्यिया ! अहं सुदंसणे नामं समणोवासए अभिगयजीवाजीवे गुणसिलए चेहण समणं भगवं महावीरं वंदण संपत्थिए।"

5

तर णं से अञ्जुणर मालागारे सुदंसणं समणो-वासयं रवं वयासी।

"तं इच्छामि णं देवाणुष्पिया ! अहमवि तुमष् सर्द्धि समणं भगत्रं महावीरं वंदित्तष [ जाव ] पञ्जुवा-सित्तष । अहासुढं देवाणुष्पिया ! मा पडिबंधं करेह ।" 10

तप णं से सुदंसणे समणोवासप अज्जुणपणं मालागारेणं सिंद्धं जेणेव गुणसिल्ध चेद्दप जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद्द । उवागमित्ता अज्जु-णपणं मालागारेणं सिंद्धं समणं भगवं महावीरं तिक्खु-तो [जाव] पञ्जुवासद्द । तप णं से समणे भगवं महा- 15 वीरे सुदंसणस्य समणोवासगस्य अज्जुणयस्य माला-गारस्य तीसे य [०] धम्मकहा [०] सुदंसणे पडिगए।

तए णं से अज्जुणए मालागारे समणस्स भग-वओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म [इट्ट०] ०। " सदहामि णं भंते । निग्गंथं पावयणं 20 [जाव] अन्भुट्टेमि । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबन्धं करेह । "

तष णं से अज्जुणष मालागारे उत्तर [०] सय-मेव पंचमुद्दियं लोयं करेड़ । करित्ता [जाव] अणगारे जाष [जाव] विहरह । तष णं से अज्जुणष अणगारे 25 जं चेव दिवसं मुंडे [जाव] पव्यक्त्य तं चेव दिवसं समणं भगवं महावीरं चंद्र नमंसर । वंदिता नमंसित्ता इमं ष्यारूवं अभिगाहं उगिग्ण्ह । १९ "कण्ण में जावज्जीवाण छट्टंछट्टेणं अणिक्खितेणं तवीकम्मेणं अ-णाणं भावेमाणस्स विहरित्तणः" ति कट्टु अयमेयाह्रवं ५ अभिगाहं ओगेण्हर । ओगेण्हित्ता जावज्जीवाण [जाव] विहरद्र। तथ् णं से अज्जुण्ण अणगारे छट्टक्खमण्णा-रणयंति पढमाण् पोरिसीण् सज्झायं करेड् । जहा गोयमसामी [जाव] अडर् । १०

तह णं तं अज्जुणयं अणगारं रायगिहे नयरे

10 उच्च० [जाव] अडमाणं वहवे इत्योओ 1 य पुरिसा य

डहरा य महल्ला य जुवाणा य द्यं वयासी। " इमेणं

मे पिता मारिद्य। माता मारिया। भाया भगिणी भज्जा

पुते धूया सुण्हा० 2 । इमेण में अण्णयरे

स्यणसंबंधिपरियणे मारिद्य। " त्ति कहु अप्पेगइया

15 अक्रोसंति अप्पेगइआ होलंति निदंति विसंति गरि-

अक्वोसंति अप्पेगइआ होलंति निदंति खिसंति गरि-इति तज्जंति तालेति। तए णं से अज्जुणर अणगारे तेहि बहुहि इत्थाहि य पुरिसेहिय डहरेहिय महल्लेहि य जुवाणपहि य आतांसिज्जमाणे [जाव] तालेज्जमाणे

59 There is fluctuation in Mss. about ओगेण्ह्इ, उगिण्ह्इ; अगेण्ह्इ; AE अभिग्गहं; others उग्गहं or ओगाई; so also later when the same occures 90 ABCD अडह E बिहुद् 91 A इत्थियाओ E इत्यीओ. 92 A माता मारिता CD माता मारिया BE drop; CE has साया others not; as E implies मारिया or मारिए as it fits, is to be put after each word.

तेसि मणसा वि अपउस्समाणे सम्मं सह सम्मं खम इ तितिक्ब इ अहियासे इ । सम्मं सहमाणे [०] रायगि है नयरे उच्चणीयमज्झिमकुला इं अडमाणे जह भतं लह इ तो पाणं न लभ इ; जह पाणं तो भत्तं न लभ इ । तष् णं से अज्जुण ए मालागारे अदीणे अविमणे अकलुसे 5 अणा इले अविसादी अपरितंत जोगी अड इ। अडिता रायगि हाओ नगराओ पडिणिक्खम इ। पडिणिक्खमित्ता जेणेव गुणसिल इ चे इष् जेणेव समणे भगवं महावीरे (जहा गोयमसामी [जाव]) पडिदंसे इ। पडिदंसित्ता समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्मणुण्णाष् अमुच्छिष [४] 10 बिलमिव पण्णगभूषणं अप्पाणेणं तमाहारं आहारे इ।

तष णं समणे भगवं महावीरे अण्णया रायगिष्टे पिडिणिक्सम् । पिडिणिक्समित्ता बहिं जणवष विहर । तष णं से अज्जुणष अणगोरे तेणं ओरालेणं <sup>95</sup> पयत्तेणं पगाहिषणं महाणुभागेणं तवोक्समेणं अप्पाणं <sup>15</sup> भावेमाणे बहुपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं पाउण । पाउणिता अद्यमित्याष संलेहणाष अप्पाणं झुसे । झुसित्ता तीसं भत्ता । अणसणाष छेदे । छेदित्ता जस्सहाष कीर (जाव) सिद्धे ॥ <sup>94</sup> (Sutra. 13)

तेणं कालेणं तेणं समष्णं रायगिहे नगरे गुण- 20 सिलब चेइब । सेणिब राया । कासवे नामं गाहावई

<sup>93</sup> उरालेणं and ओरालेणं both are found in the Mss. 94 D is systematic in giving the end of the अञ्चयण all through; here इद्वस्स वग्गस्य तीयं अञ्चयणं सम्मत् ।

परिवसः । जहा मकाई । सोलस वासा परियाओ । विपुले सिद्धे। एवं खेमए वि गाहावई। नवरं कायंदी<sup>95</sup> नयरी । सोलस वासा परियाओं । विपूर्ल पञ्चष सिद्धे । एवं धिरहरे वि गाहावई। कायंदीए नयरीए। सोलस वासा परियाओ । विपले सिद्धे । एवं केलासे वि गाहावई। नवरं सागेष नयरे। वारस वासाइं परियाओ। विपुले सिद्धे। एवं हरिचंदणे वि गाहावई । साएए । बारस वासा परियाओ । विपुले सिद्धे । 10 एवं वारत्तए वि गाहावई। नवरं रायगिहे नगरे । बारम वासा परियाओ। विपुले सिद्धे । एवं सुदंसणे वि गाहावई । नवरं वाणियग्गामे नयरे । दृहपलासम् चेहम्। पंच वामा परियाओ। विपले सिद्धे। 1.5 एवं पुण्णभद्दे वि गाहाबद्द । वाणियग्गामे नयरे । पंचवासा परियाओ । विपुले लिद्ध ।

एवं सुमणभद्दे वि गाहावई । सावत्थीए नय-रीए। बहुवासाई परियाओ । विपुले सिद्धे ।

ण्यं सुपइड्डे वि गाहावई । सावत्थी**ए नयरीए ।** 02 सत्तावीसं वासा परियाओ । विपुले सिद्धे ।

षवं मेहे वि गाहावई । रायगिष्टे नयरे । बहुई वासाई परियाओ । विपुले सिद्धे । [ Sutra. 14 ]

95 E reads कागंदी and later in धिद्दर's case कामंदी on the evidence of Mss in both the cases I have accepted कायंदी.

तेणं कालेणं तेणं समयणं पोलासपुरे नगरे।
सिरिवणे उज्ज्ञाणे। तस्स णं पोलासपुरे नयरे विजये
नामं राया होत्था। तस्स णं विजयस्स रण्णो सिरी
नामं देवी होत्था [वण्णओ]। तस्स णं विजयस्स
5 रण्णो पुत्ते सिरीप देवीप अत्तप अइमुत्ते नामं कुमारे
होत्था सुमाले [०]।

तेणं कालेणं तेणं समपणं समणे भगवं महा-वीरे [जाव] सिरिवणे विहरह। तेणं कालेणं तेणं सम-एणं समणस्त भगवओ महावीरस्स जेहे अंतेवासी 10 इंदभूती (जहा पण्णतीप [जाव]।) पोलासपुरे नयरे उच्च० [जाव] अडह। इमं च णं अहमुत्त कुमारे णहाप [जाव] विभूसिप बहुई दारपिहें य दारियाहि य डिभपिह य डिभियाहि य कुमारपिहे य कुमारियाहि व य सिंद्र संपरिवुढे सओ गिहाओ पिडणिक्खमह। 15 पिडणिक्खमित्ता जेणेव इंदहाणे तेणेव उवागप। तेर्हि बहुई दारपिह यि सिपरिवुढे अभिरममाणे अभिरममाणे विहरह। तथ णं भगवं गोयमे पोलासपुरे नयरे उद्य [जाव] अडमाणे इंदहाणस्स अदूरसामंतेणं वीईवयह। तथ णं से अहमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं अदूरसामंतेणं 20 वीईवयमाणं पासह। पासित्ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागए। उवागमित्ता भगवं गोयमं एवं वयासी।

> "के णं भंते ! तुब्मे ? । कि वा अडह ? ।" तए णं भगवं गोयमे अध्मुतं कुमारं एवं वयासी।

<sup>96</sup> Mss are hesitating in the terminations & fe-fe; both are allowable.

"अम्हे णं देवाणुण्पिया! समणा निग्गंथा ईरियासमिया [जाव] बंभयारी उच्व० [जाव] अडामो।"

तर णं अरमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं धवं

वयासी।

"यह णं भंते! तुन्मे जा ण<sup>97</sup> अहं तुन्भं<sup>98</sup>

भिक्षं द्वावेमी।" ति कट्टु भगवं गोयमं अंगुलीए

गेण्हर । गेण्हिता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागए।

तए णं सा सिरिदेवी भगवं गोयमं एज्जमाणं पासह।

पासित्ता हट्ट [२] आसणाओ अन्भुट्टेर । अन्भुट्टित्ता

01 जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागया। भगवं गोयमं

तिक्खुत्तो आयाहिणण्याहिणं वंदर् [२] विउलेणं असण०

[४] पडिविसज्जेर । तए णं से अर्मुत्ते कुमारे भगवं

गोयमं एवं वयासी।

"कहिणं भंते ! तुन्मे परिवसह १।"

15 तए णंसे भगवं गोयमे अइमुत्तं कुमारं एवं
वयासी ।

" एवं खलु देवाणुप्पिया! मम धम्मायरिष् धम्मोवएसए भगवं महावीरे आइगरे [जाव] संपाविज-कामे इहेव पोलासपुरस्स नगरस्स बहिया सिरिवणे 20 उज्जाणे अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता<sup>99</sup> संजमेणं [जाव] भावेमाणे विहरइ। तत्थ णं अम्हे परिवसामो।" तए णं से अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं प्रवं वयासी।

97 AE जा मं BCD जेमेब; the commentory in I) and E both sanction जा मं 98 D तुहं

99 Cf. note 85

" बच्छामि णं भंते ! आई सुब्लेहि सर्डि समणं भगवं महावीरं पायवंदए । अहासुहं देशाणु-पिया ! मा पडिवंधं करेह । "

तए णं से अद्मुत्ते कुमारे प्रमवधा गोथमेणं स्विद्धं जेणेव समणे प्रश्वीरे तेणेव उत्तगच्छा । उता- 5 गिमत्ता समणे प्रगवं महावीरे तिक्खुत्तो आयाहिण-प्रमाहिणं करेद्द । करिसा खंदद [जाव] पज्जुवासद । तए णं भगवं महावीरे तेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उत्तगच [जाव] पिड्यंसेइ । पिड्यंसित्ता संज-मेणं तक्सा विहरद । तए णं समणे अद्मुत्तस्य तीसे 10 य अम्बद्धा । तर णं से अद्मुत्ते खमणस्य अमवज्ञो महावीरस्य अतिए अम्मं सोच्वा निस्मम हृद्व [०जाव] हियया[०] " जं नवरं देवाणुण्यियाणं अतिष [जाव] पद्धकामि । तए णं अद्वं देवाणुण्ययाणं अतिष [जाव] पद्धकामि । अहासुदं देवाणुण्यया ! मा पद्धिचं करेकु" 15

तए णं से आभुते कुमारे जेणेव अम्माधि-यरो तेणेव स्थागए [जाव] पव्यक्तए"। अध्मुत्तं कुमारं अम्मापियरो एवं वयासी।

" बाले सि [जाव] तुमं पुत्ता ! असंबुद्धे सि [जाव] तुमं पुत्ता ! कि णं तुमं जाणसि धम्मं ?।" 20 तब णं से अर्मुत्ते कुमारे अम्माविषरो<sup>त,००</sup> ववं वयासी ।

" एवं स्रद्धु अम्मयाओ ! जं चेव जाणामि तं चेच न जाणामि । जं चेव न जाणामि तं चेव जाणामि ।"

25

<sup>100</sup> cf foot note 74 ABCDE all कामापियारे

तप णंतं अद्भुत्तं कुमारं अम्मापियरो पवं वयासी ।

" कहं णंतुमं पुत्ता ! जं चेव जाणिस तं [जाय] चेव जाणिस ? । "

5 तए णं से अइमुत्त कुमारे अम्मापियरो<sup>101</sup> एवं

वयासी ।

। अजाणामि अहं अम्मयाओ ! जहा जाएणं अव-स्तमिरयहवं । न जाणामि अहं अम्मयाओ ! काहे वा किं वा कहं वा के विरेण वा ? । न जाणामि अम्म-10 याओ ! केहिं कम्माययणेहिं 103 जीवा नेरहयतिरिक्ख-जोणिमणुस्सदेवेसु उववज्जंति । जाणामि णं अम्मयाओ ! जहा सएहिं कम्माययणेहिं 103 जीवा नेरहय० [जाब] उववज्जंति । एवं खलु अहं अम्मयाओ ! जं चेव न जाणामि । जं चेव न जाणामि । जं चेव न जाणामि । जं चेव न जाणामि तं चेव जाणामि । इच्छामि णं अम्मयाओ ! तक्मेहिं अक्मणुण्णाए [जाव] पत्थइसए । "

तए ण तं अइभुत्तं कुमारं अम्मापियरो जाहे नो संचार्णति बहुर्हि आघचणाहि [०] "इच्छामो ते जाया ! एगदिवसमवि रायसिरिं पासेत्तए ।" तए णं

<sup>101.</sup> Cf footnote. 100. 102. AE. कम्माययणेहिं BC. कमायाणेहिं D कम्मावंघणेहिं; the commentary has also before itself कम्मावंघणेहिं, or possibly gauged from its sanskrit equivalent कर्मादानै:=कम्मायाणेहिं; Barnett's Ms. Br. Mus Or. 2100 and edition of Bombay which is before him read कम्मावंघणेहिं. See Notes, 103 कम्माययणेहिं BC किमायाणेहिं D कम्मावंघणेहिं E कम्मायाणेहिं

से अइमुत्ते कुमारे अम्मापिउवयणमणुयसमाणे तुसिणीष संचिद्वद्द । अभिसेओ जहा महाबलस्य । निक्लमणं । [जाव] सामाइयमाइयाइं अहिज्जइ । बहुइं वासाइं सा-मण्णपरियागं गुणरयणं [जाव] विपुले सिद्ध ।

तेण कालेणं तेणं समयणं वाणारसीय नय- ठिरीय काममहावणे चेइय । तत्थ णं वाणारसीय 104 अलक्खे नामं राया होत्था । तेणं कालेणं तेणं समयणं समणे | जाव विहरू । परिसा० । तय णं से अलक्खे राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिय जहा उदायणे तहा निक्खंते । नवरं जेड्रपुत्तं रज्जे अहिस्चिं । 10 यक्कारस अंगाई । वह वासा परियाओ [जाव] विपुले सिद्धे ।

एवं जंबू ! समणेणं [जाव] छट्टस्स वग्गस्स अयमट्टे पण्णत्ते ॥'' [Sūtra 15]

## [सत्तमो वग्गो]

15

" जइ णं "॥ सत्तमस्स वग्गस्स उक्खेवओ०॥ [जाव] तेरस अज्झयणा पण्णत्ता ॥ तं जहा ।

नंदा तह नंदवई नंदुत्तर नंदिसेणिया चेव मरुय समरुय महमरुय मरुदेवा य अद्वमा ॥ 105 भद्दा य सुभद्दा य सुजाया सुमणा वि य

20

104 A वाणारसी BC बाणारसीए D वाणारसीए E बाणारसीइ 105 A. णंदा णंदवती चेव णंदुत्तरा णंदिसेणिया भवता । सुमक्ता महामक्ता महदेवा य अक्ष्मा ।। B: तै नंदा तं नंदस्ती नंदुत्तर नंदिसेणिया चेव । मक्ता सुमक्ता महाम-

भूयदिण्णा य बोघव्वा सैणियभन्जाणं नामाई॥ १७१० ६

" जइ णं भंते ![७] तेरस अज्झयणा पण्यासा पढमस्स णं भंते ! अज्झयणस्स समणेण[०] के अङ्के क्कांचे ? । "

5

' एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समयणं रायगिहे नयरे गुर्णसिल्प चेइए। सेणिए राया । तस्स णं सेणियस्स रण्णो नंदा नामं देवी होतथा [ब-ण्णओ ]।सामी समोसढे। परिसा निग्गया। तए णं सा नंदा देवी इमीसे कहार लद्दद्वा कोइंबियप्रिसे 10 सद्दावेद् । सद्दावेत्ता जाणं (जहा पउमावई [जाव] )। म्कारस अगाई अहिज्जित्ता वीसं वासाई परियाओ

हता महदेवा य अइसा (श्मा) ।। C Just like B. even in point of mistakes D. नदा १तह वतीर नंदुत्तरा३ नंदिमेणया चेत्र ४ । महता हता ६ महदेवा य अटुमा।) E. नंदा तह नंदमती २ नंदोत्तर ३ नंदसेणिया ४ चेव । महया ५ समस्त ६ महमस्य ७ मस्देवा ८ य अद्भा ।।।। Barnett for the eighth queen मह-देवी. I have emended महय समहय महमहय to con form it to metre 106 A महा सुभद्दा य सुजाता सुम-णातिया भूतदिष्णा य बोधव्या सेष्मियभञ्जाणं णासाइ ॥ B. भहा सुभद्दा य सुजया सुमणाह्या भूयदिल्ला य बोधन्या भनजागं नामति । C exactly as B. D महा य ९ समहा य १ • सुजया ११ सुमणाइया । भूपदिण्णा य १३ बोधन्ता सेणियभज्जाण मामानि ॥ भद्दार्य सुभद्दा १० घ सुजाता १९ समणातिको चर् १ मुखदिता १३ य बोह्मजा सिणियम जजाज आमाई । I have emended अभणा वि य ।

जाव] सिद्धाः । दवं तेरस वि देवीओः नंदाममेण नेपच्याओः ॥

सत्तमो बन्दो समतो ॥ [ Sutra 16.]

## [अडुमो वग्गो ]

" जह णं "।। भंते ! अट्टमस्स वग्गस्स उक्खे- 5 वक्षो ०॥ [जाव] इस अज्झयणा पण्णत्ता । तं जहा काली सुकाली महाकाली कण्हा सुकण्हा महाकण्हा । वीरकण्हा य बोधच्वा रामकण्हा तहेव य । पिउसेणकण्हा नवमो दसमी महासेणकण्हा य ॥"

" जर्[०]दस अज्झयणा[०] पढमस्स अज्झयणस्स 10 के अट्टे पण्णत्ते १। "

" इवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समपणं वंपा नामं नगरी होत्था । पुण्णभहे चेह्य । तत्थ णं वंपाय नयरीय कोणिय राया [ वण्णभो ] । तत्थ णं वंपाय नयरीय सेणियस्त रण्णो भज्जा, कोणियस्त 15 रण्णो चुलमाउया, काली नामं देवी होत्था [वण्णभो] । जहा नंदा [जाव] सामाइयमाइयाई एकारस अंगाई अहिज्जह । बहुईं चउत्थ० [जाव] अप्पाणं भावेमाणी विद्वरह । तय णं सा काली अप्णया कयाइ जेणेय अ-जज्जन्दणा अज्जा तेणेव उवागया । उवागमिना एषं 20 वयासी ।

" इच्छामि णं अज्जाओे! तुब्मेहि अब्भणुण्णाया समाणा रयणावर्छि तवं उवसंपज्जेताणं विद्दरेत्तरः।

अहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पडिबन्धं करेह । " तष् ण सा काली अज्जा अज्जन्वंदणार अब्भ-णुण्णाया समाणा उवसंपिजित्तराणं विहरइ । तं जहा । चउत्थं करेइ । चउत्थं करेत्ता सव्वकामगुणियं 5 पारेइ । सञ्चकामगुणियं पारेत्ता छट्टं करेइ । छट्टं करेत्ता सञ्चकामगुणियं पारेइ २। अट्टमं करेइ २। सञ्चकाम० २। अट्टा छट्टाइं करेइ। सब्बकाम०२। चउत्थं करेइ२। सन्वकाम०२। छर्द्वं करेइ। सन्वकाम०२। अद्दमं करेइ २। सञ्चकाम० २। इसमं करेइ२। सञ्चकाम०२। दुवा-10 लसमं करेइ २। सञ्चकाम०२। चोइसमं०२। सञ्च०२। सोलसमं १२। सञ्च०२। अद्वारसमं १२। सञ्च०२। वीसहम् १ । सञ्च० २। बावीसहमं ०२ । सञ्च०२ । चउ-वीसहम०२। सन्व०। छन्वीसहमं०२। सन्व०२। अहावीसहमं० २। सब्ब० । तीसहम०२। सब्ब०२। 15 बत्तीसहमंदर । सञ्चदर । चोत्तीसहमंदर । सञ्चदर । बोत्तीमं छट्टाई करेइ २। सब्ब०२। चोत्तीसं करेइ २। सन्व० २ । बत्तीसं०२। सन्व०२ । तीसं०२। सन्व०२। अद्रावीसं०२। सञ्ब०२। छन्वीसं०१। सञ्ब०२। चउवीसं० २। सञ्ब०२। बाबीमं०२। सञ्ब०२। बीमं०२। सञ्ब०२। 20 अद्वारसं०२। सञ्ब०२। सोलसमं०२ ।सञ्ब०२। चोहसमं०२ सब्बर् २ ! बारसमंबर। सब्बर् २ । इसमंवर। सब्ब ०२ । अहमं०२। सब्बर। छट्टं०२, सब्ब०२। चउन्थं०२। सब्ब० २। अट्ट छट्टाई करेइ २। सञ्च०२। अट्टमं करेइ२। सञ्च०

२। छहं करेइरा<sup>101</sup> सञ्च०रा चउत्यं०रा सञ्च० ॥

<sup>107</sup> Printed E wrongly reads अहावी॰ २ while the correct reading is उद्धं करेड़ । which is supported by all the Mss.

एवं खल एसा रयणावलीए तवोकम्मस्स प-हमा परिवाडी परोणं संवन्छरेणं तिहिं मासेहिं बावी-सार य अहोरतेहिं अहासत्ता [जाव] आराहिया भवा ।

तयाणंतरं च णं दोच्चाए परिवाडीए चउत्थ करेइ२ । विगइवज्जं पारेइ २ । छट्टं करेइ२। विगइवज्जं 5 पारेड । एवं जहा पदमाप वि । नवरं सञ्चपारणप वि-गइवज्जं पारेड [जाव] आराहिया भवड ।

तयाणंतरं च तच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेड । अलेवाडं पारेइ। सेसं तहेव।

षयं चउत्था परिवाडी। नवरं सञ्वपारणए 10 आयंबिलं पारेरू । सेसं तहेव । तं चेव.

पढमंमि सञ्बकामं पारणयं बिडयए विगडवज्जं। तइयंमि अलेवाडं आयंबिलं<sup>108</sup> चजत्यम्मि ॥

तए णंसा काली अन्जा रयणावली तथोकसं **पंच**िंह संवच्छरेहिं दोहि य मासेहिं अदावीसाए य 15 दिवसेहिं अहासूत्तं [जाव] आराष्ट्रेता जेणेव अज्जवंदणा भज्जा तेणेव उवागया । उवागमित्ता अज्जनंदणं अज्जं वंदर नमंसर । वंदित्ता नमंसित्ता बहुहिं चउत्थ० । जाव भावेमाणी विहर्ह।

तप णं सा काली अज्जा तेणं उरालेणं जावो 20 धमणिसंतया जाया यावि होत्था से जहा रंगाल०[जाव] सुहुयहुयासणे इव भासरासिपलिच्छण्णा 109 तवेणं तेषणं तवतेयसिरीष अतीव उवसोहेमाणी चिद्रहः।

तर ण तीसे कालीर अज्जार अण्णया कयार

<sup>108</sup> A आयंबिलंगो BCDE आयंबिलमो 109 A भासारासिपलिततवेण BCDE as in the text.

पुन्यरचान्यरचाराले अवसम्भारितर । जहा खंद्यस्स चिता । "जहा जाव अत्यि उद्दाने [4]. 110 ताल का 111 में सेयं चल्ले [जाव] जलंते अञ्ज्ञचंदणं अल्बं आपुः च्छिता अञ्ज्ञचंदणाप अञ्जाप अन्मणुण्यात्माम् समाणीप 5 संतेहणाद्मसणाद्मस्याप भत्तपाणपि यादिक्याए पा-योकायाप कालं अणवकंखमाणीप विहरेत्तप " चि कट्ट एषं संपेहेद । संपेहिता जेणेव अञ्ज्ञचंदणा अञ्जा तेणेव उद्यागच्छा । उत्रागमित्ता अञ्ज्ञचंदणं वंदद नमं-सद्द । वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी ।

"इच्छामि णं अज्जो! तुब्मेहि अब्मणुण्णाया समाणी संलेहणाः [जाव] विहरेत्तरः। अहासुहं [०]।"

काली अन्जा अन्जचंदणाए अन्भणुण्णाया स-माणी संलेहणाः [जाव] विहरह । सा काली अन्जा अन्जचंदणाए अंतिए सामाइयमाइयाई एककारस अंगाइ 15 अहिन्जित्ता बहुपडिपुण्णाई अट्ट संबच्छराइ सामण्ण-परियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अन्तरणं झूसेत्ता सर्टि भत्ताई अणसणाए छेदिता जस्सट्टाए

कीरइ [जाव] चरिमुस्सासनीसासेहि सिद्धा [५] ॥ निक्खेवओ॥

20 पढमं अज्झयणं समत्तं ॥ [Sütra 17]

तेणं कालेणं तेणं समपणं चंपा नामं नयरी। पुण्याभद्दे चेश्य। काश्रिय राया। तत्थ णं सेणियस्त रण्यो भज्जा, कोणियस्त रण्यो चुल्लमाज्या, सकाली नामं देवी होत्था। जहा काली तहा सुकाली वि 110 A अत्य उग्नणे ति वा B अत्य उन्ना CE अत्य उन्ना D उन्ना देव. 111 E reads ताव ताव; ने तावक BCD ताब ता.

निक्यंता जाव वहुदि यज्य जिल्हा आवेमणी विद्याप्त । तय णं सा सुकाली अञ्जा अण्डया क्या जेकेच अञ्जादेणा अञ्जा जाव । तुव्येदि अञ्जादेणा अञ्जा जाव । तुव्येदि अञ्चला समाणी कणगावलीत वोका जवसंबज्जिनाणं विहरेत्तय ।"

रवं जहा रयणावली तहा कणवावली वि। नवरं तिसु ठाणेसु अट्टमाइं करेइ, जहा रयणावली छट्टाइं। एकार परिवाडीए संवच्छरो एंच मासा वारस य अहोरत्ता। चउण्हं पंच वरिसा नव मासा अट्टारस दिवसा। सेसं तहेव। नव वासा परियाओ [जाव] 10 सिद्धा॥ [Sutra 18]

<sup>112</sup> AD द्वालखं BL द्वालसमं E बारसमं.

चोइसं०२। सब्ब०२। इसमं०२। सब्ब०२। दुवा-छसं०२। सब्ब०२। अट्टमं०२। सब्ब०२। दसमं० २। सब्ब०२। छट्टं२। सब्ब०२। अट्टमं०२। सब्ब० २। चउत्थं०। सब्ब०२। छट्टं२२। सब्ब०२। 5 चउत्थं०२। सब्बकामगुणियं पारेइ।

त्रहेव चत्तारि परिवाडीओ । एकाए परिवाडीए छम्मासा सत्त य दिवसा । चउण्हं दो वरिसा अट्टावीसा य दिवसा [जाव] सिद्धा ॥ [Sutra 19]

एवं कण्हा वि । तवर महालयं मीहणिकीलियं 10 तवोकम्यं जहेव खुडुगं। नवर चोत्तीममं जाव नेयव्वं। तहेव ऊसारंयव्वं। एकाए वरिसं छम्मासा अट्टारस य दिवसा। चउण्हं छव्वरिसा दो मासा बारस य अही-रत्ता। सेसं जहा कालोए [जाव] सिद्धा॥ [Sutra 20]

पत्रं सुकण्हा वि । नवरं सत्तसत्तिमयं भिक्खु15 पडिमं उषसंपज्जित्ताणं विहरह । पढमे सत्तप एक्केक्क
भोयणस्स दित्तं पडिगाहेइ एक्केक्कं पाणयस्स । दोच्चे
सत्तप दो दो भोयणस्स दो दो पाणयस्स पडिगाहेइ ।
तच्च सत्तप तिण्णि० । चडत्थे० । पंचमे० । सत्तमे
सत्तप सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेइ सत्त

दवं खलु पयं सत्तसत्तिमयं भिक्खुपिडमं दग्-णपण्णाद रातिदिष्टिं दगेण य छण्णउपणं भिक्खास-दणं । अहासुत्ता [जाव] आहारेत्ता जेणेव अज्जचंदणा अज्जा तेणेव उवागया । उवागमित्ता अज्जचंदणं अजं 25 वदा नमंसइ । वंदित्ता नमंसित्ता दवं वयासी ।

'' इच्छामि णं अज्जाओ ! तुब्सेहि अन्भणुण्णाया

समाणी अट्टर्रिमयं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरे-त्तर । अहासुहं देवाणुण्यिया ! मा पडिबंधं करेह । "

तष णं सा सुकण्हा अन्जा अन्जचंदणाष अन्भ-णुण्णाया समाणी अदृदृमियं भिक्खुपडिमं उवसंपन्जि-साणं विहरह ।

5

पढमे अहर एक्केक्कं भोयणस्स दिंत पडिगाहेर एक्केक्कं पाणयस्स । [जाव] अहमे अहर अहह भोयणस्स पडिगाहेर अह पाणयस्स ।

पवं चलु पयं अइहमियं भिक्खुपिडमं चडसहीप रातिविपिष्टं दोहि य अहासीएहिं भिक्खासपिहं। 10 अहासुन्ता [जाव] नवनविमयं भिक्खुपिडमं उत्रसंपिजिन साणं विहरह।

पढमे नवर एक्केक्कं भोयणस्य दक्ति पडिगाहेर एक्केक्कं पाणयस्य [जाय] नवमे नवर नव दत्तीओ भोयणस्य नव पाणयस्य ।

15

षवं खलु नवनविमयं भिक्खुपिडमं पकासीइ राइंदिएहिं चउिंहं पंचोत्तरेहिं भिक्खासपिहें। अहासुत्ता [जाव] दसदसमियं भिक्खुपिडमं उवसंपिजत्ताणं विहरइ।

पढमे दसए एक्केक्कं भोयणस्स द्ति पडि- 20 गाहेर एक्केक्कं पाणयस्स । [जाव] दसमे दसए दस दस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेर दस दस पाणयस्स।

ष्वं सत्तु ष्यं दसद्समियं भिक्खुपडिमं एक्केणं राइंदियसष्णं अद्मछट्टेहिं भिक्खासष्टिं। अहासुत्तं [जाव] आराहेइ। आराहित्ता बहुहिं चउत्थ [जाव] मासद्ध- 25 मासविविहतवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणी विहरह। तक्षां सा सुकण्हा सन्ताः तेणं उराखेणं [जाव] सिद्धाः॥

॥ निक्केवयो ॥ पंचमज्ज्ञयणं ॥ [Sutra 21]

दवं सन्तु एवं खुडुागसन्वओभहस्स तवोक-म्मस्स पढमं परिवार्डि तिहिं मासेहिं दसिंह दिवसेहिं 20 अहासुनं [जाव] आराहिता दाञ्चाए परिवाडीए चउत्थं करेड । करित्ता विगद्दवज्जं पारेड । पारित्ता जहा रयणा-वलीए तहा । एत्थ वि चत्तारि परिवाडीओ । पारणा तहेव । चउण्डं कालो संवच्छरो मामो दस य दिवसा । सेसं तहेव । [जाव] सिद्धा ।

25

॥ निक्खेवओ ॥ छट्ठं अज्झयणं ॥ [Sūtra 22] यवं वीरकण्हा वि । नवहं महालयं सव्यओः

महं तचीकरमं उच्मैपंजिजनाणं विहरह । तं जहा । च-उत्थं करेड्रा सञ्च०र। छुट्रं०र। सञ्च०रा अङ्गं०रा स-ध्व०२। दसम्बर्ग सञ्च०२। दुवालसम्बर। सञ्च०२। चोहर्म०२। सञ्च०२। सोलसमं०रा सञ्च२। इसमं०२। सन्दर्भ दवालसम्बर्भ सन्दर्भ चोहर्स्वर। सन्दर्भ सोलसमंदर। सद्यवर। श्वरतर्थेवर। सद्यवर। छट्टंबर। सञ्च०२। अद्रमं०२। सञ्च०२। सोस्रसमं०२। सञ्च०२। चडत्यं ०२। सच्च०२। छद्रं०२। सक्क०२। अष्ट्रमं०२। स्वादेश इसमंग्रा स्वाप्ति ह्वासमंग्रा सञ्चारा चोहसं०२। सञ्च०२। अट्टमं०२। सञ्च०२। इसमं० 10 २। सञ्च०२। दुवालसं०२।सञ्च०२। चोहसमं०२। सञ्च०२। सोलसमं०२।सञ्च०२। चडत्थं०२। सञ्च०२। छट्ट२। सञ्च०२। बोहसं ०२।सञ्ब ०२। सोलसमं ०२।सञ्ब ०२। बाउत्थं ०२।सञ्ब ० २। छट्टं व्सव्य २। अहु मं ०२। स्वयं ०२। दसमं ०२। स्वयं ०२। दुवा-लसमं०२। सञ्ब०२। छट्टं०२। सञ्ब०२। अद्रमं०२। सञ्ब० 15 २। इसमं०२। सञ्ब०२। दुवालसं०२। सञ्ब०२। चोहसं०२। सव्ब०२। सोलसमं०२। सव्ब०२। चडत्थं०२। सव्ब०२। दुवालसं०२। सब्ब०२। चोइसं०२। सब्ब०२। सोलसमं०२। सञ्च०२। चडत्यं०२। सञ्च०२। छट्ठं०२। सञ्च०२। अट्टमं० २। सञ्बद्धाः दसमंदर्भ सञ्बद्धाः ॥ 20

रक्केकार ल्यार अद्वमासा पंच य दिवसा। चउण्हं दो वासा अद्वमासा वीसं दिवसा। सेसं तहेव [जाव] सिद्धा॥ [ Sutra 23 ]

एवं रामकण्हा वि । नवरं भद्दोत्तरपिंडमं उव-संपंजित्रचाणं विहरह । तं जहा । दुवालसमं करेहर । 25 सञ्च०र। चोद्दसमं०र। सञ्च०र। सोलसमं०र। सञ्च०र। अहारसमं०रा सञ्च०र। चीसहर्म०र। सञ्च०रा सोलसमं० २। सन्ब०२। अहारसमं०२। सन्ब०२। वीसहमं०२। सन्ब०२। २। दुवालसमं०२। सन्ब०२। चोहसमं०२। सन्ब०२। वी-सहमं०२। सन्ब०२। सन्ब०२। चोहसमं०२। सन्ब०२। चोहसमं०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। अहारसमं०२। सन्ब०२। सन्व०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्व०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०२। सन्ब०।

एक्काए कालो छम्मासा वीस य दिवसा। 10 चउण्हं कालो दो विस्ता दो मासा वीस य दिवसा। सेसं तहेव जहा काली [जाव] सिद्धा॥[Sutra 24]

ष्वं पिउसेणकण्हा वि । नवां मुत्तावलीतः वोकम्मं उवमंपिजताणं विहरह । तं जहा । चउत्थं करेह २ । सव्व०२। छट्टं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। ४८ मं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। वसमं०२। सव्व०२। २। सव्व०२। सव्व०२। दुवालसमं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। २। सव्व०२। चोहसमं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। सोलसमं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। अट्टारसमं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। वउत्थं०२। सव्व०२। वावीसहमं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०। चउत्थं०२। सव्व०२। छव्वीसहमं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। अट्टायीसं०२। सव्व०२। चउत्थं०२। सव्व०२। चउत्थं०२।

पत्रं तहेव ओसारेइ [जाव] चउत्थं करिता

सन्वकामगुणियं पारेर । एकाप कालो एकारस मासा पणरस य दिवसा । चउण्हं तिण्णि चरिसा दस य मासा । सेसं [जाव] सिद्धा ॥ [Sūtra 25]

पवं महासेणकण्हा वि । नवरं आयंबिलवडू-माणं तथोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरद् । त जहा । 5 आयंबिलं करेइ२। चउत्थं करेइ२। बे आयंबिलाई करेइ २। चउत्थं करेइ२। तिण्णि आयंबिलाई करेइ२। चउत्थं० २। चत्तारि०२। चउत्थं०२। पंच०२। चउत्थं०२। छ०२। चउत्यं०२। एवं एकोत्तरियाए बङ्घाए आयंबिलाई बड्ढंति चउत्यंतरियाई [जाव] आयंबिलसंथं करेइ२। चउत्थं 10 करेइ॥

तर णं सा महासेणकण्हा अज्जा आयंबिलवडूमाणं तवोकमं चोइसहिं वासेहिं तिहि य मासेहिं
वीसिंह य अहोरत्तिं, अहासुतं [जाव] सम्मं काषणं
फासेइ [जाव] आराहिता जेणेव अज्जांबदणा अज्जा 15
तेणेव उवागया। उवागमित्ता वंदइ नमंसह। वंदिता
नमंसित्ता बहुद्दिं चउत्थ [जाव] भावेमाणी विहरइ।
तष् णं सा महासेणकण्हा अज्जा तेणं उरालेणं [जाव]
उवसोमेमाणी चिहुद। तथ् णं तीसे महासेणकण्हाष्
अज्जाय अण्णया कयाइं पुव्वरत्तावरत्तकाले चिता जहा 20
खंदयस्स। [जाव] अज्जांवदणं पुच्छइ [जाव]
संलेहणा [०] कालं अण्यकंखमाणी विहरद।
तष् णं सा महासेणकण्हा अज्जा अज्जांवदणाष्
अज्जाष अतिष सामाइयाइं एकारस अंगाइ अहिज्जित्ता
बहुपिंडपुण्णाइं सत्तरस वासाइं परियायं पालइता मासि- 25
याद संलेहणाप अप्याणं झूसित्ता सिंहे भत्ताइं अणसणाब

केदिसा जस्सहार कीरह [जाव] तमहं आराहेह। आरा-हिसा सरियउस्तासणीसासेहिं सिद्धा बुद्धा [०]॥

अद्व य वासा आई एक्कोत्तरयाए जाव सत्तरस । एसो खळ परियाओ सेणियभज्जाणं नायव्वो ॥

5 " बर्च खलु जंबू ! समणेणं [जाब] संपत्तेणं अदमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं अयमद्वे पण्णात्ते॥ अंगं समत्तं॥ <sup>118</sup> [Sūtra 26]

अंतगडदमाणं अंगस्म एगो सुयखंघो । अट्ट धगा । अट्टसु चेव दिघसेसु उद्दिस्सिज्जेति । तत्थ 10 पढमबिदयवगो दस दस उद्देसगा । तद्यवग्गे तेरस उद्देसगा । वज्रत्थपंचमवगो दस दस उद्देसगा । छट्ट-धगो सोलस उद्देसगा । सत्तमवगो तेरस उद्देसगा । अट्टमवग्गे दस उद्देसगा ॥

सेसं जहा नायाधम्मकहाणं ॥ [Sutra 27]

#### ॥ अंतगहदसाओ समत्ताओ ॥114

113 A E simi BCD sum A does not contain the Sutra. 27 at all BCDE have the ending as found in the text. 114 The colophons of the various Mss. will be found in the Introduction.

# ॥ अणुत्तरोववाइयदसाओ ॥

## [ पढमो वग्गो ]

तेणं कालेणं तेणं समयणं रायगिष्टे नयरे। अज्ञसुहम्मस्स समोसरणं। परिसा निग्गया [जाव] जम्बू पञ्जुवासइ [०] षवं वयासी।

"जइ णं भंते! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अद्यास्स अंगस्स अंतगडदसाणं अयमहे पण्णत्ते, 5 नवमस्स णं भंते!अंगस्स अणुत्तरोववाश्यदसाणं सम-णेणं [जाव]संपत्तेणं के अहे पण्णत्ते?"

तद णं से सुहम्मे अणगारे जंबुं अणगारं दवं वयासी ।

- " एवं खलु जंबू! समणेणं [जाव] संपत्तेणं 10 नवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं तिण्णि वग्गा पण्णत्ता।"
- "जह णं भंते समणेणं [जाव] संपत्तेणं नवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं तओ वग्गा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववाइय- 15 दसाणं समणेणं [जाव] संपत्तेणं कह अज्झयणा पण्णत्ता ?।"
- " ष्वं खलु जंबू ! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अणुत्तरोववाश्यदसाणं पढमस्स वगगस्स दस अज्झयणा पण्णत्ता । तं जहा,

जालि-मयालि-उत्रयाली पुरिससेणे य वारिसेणे य ! दीहदंते य लहदंते य वेहल्ले वेहायसे

अभए इय कुमारे॥ "1

"जइ णं भंते! समजेणं [जाव] संपत्तेणं 5 पढमस्स वगास्स दस अज्झयणा पण्णता, पढमस्स णं भंते! अज्झयणस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समजेणं [जाव] संपत्तेणं के अट्टे पण्णते ?।"

" एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समण्णं रायिगिहे नयरे रिज्ञिथिमियसिमेंद्र । गुणसिलष्ट्र 10 चेइष । सेणिष राया।धारिणी देवी । सीहो सुमिणे। जाली कुमारो । जहा मेहो । अदृहुओ दाओ । [जाव] उप्पि पासाय [ ॰ ] विहरइ । सामी समोसढे । सेणिओ निग्गओ । जहा मेहो तहा जाली वि निग्गओ। तहेच निक्खंतो जहा मेहो । एकारस अंगाई अहिजाइ। 15 गुणरयणं तवोकम्मं जहा मंदयस्त । एवं जा चेव² खंदगस्स यसव्वया सा चेव चिंतणा, आप्च्छणा।

<sup>1.</sup> The spellings of the different names in this verse are in MSS, given in a variety of ways. The first line of the verse is found in अंतग- इदसाओ। वंगो ४ 1 (Page. 24). The reading of the first line is settled in collation with it. ABD read उत्पालि E उत्यालि Barnett (C.) उत्जालि; (D) दीहरोंगे etc.

<sup>2.</sup> A drops जहां खंदयस्स and only writes जहां खंदयनतव्यया B. After गुगरयणं तवोकंमं, there is जहां खंदयस्स and after it जा चेव खंदयनतव्यया C. जा चेव D. जं चेव E drops जहां खंदयस्य and only

श्वेरेहिं सर्छि विउलं तहेष दुरूहर । वन्यं सोलस वासाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता कालमासे कालं किया उडूं चिन्दमसोहम्मीसाण [जाव] आरणच्चुण कप्पे नवयगेवेज्जविमाणपत्थडे उडूं दूरं वीईवहता विजयविमाणे देवत्ताण उववण्णे। तए णं थेरा भगवंतं जालि अणगारं कालगयं जाणित्ता परिणिव्वाणवित्यं काउस्सम्मं करेंति। करित्ता पत्तवीवराई गेण्डंति। तहेच उत्तरंति [जाव] इमे से आयारभंडय 'भंते' ति भगवं गोयमे [जाव] एवं वयासी।

" एवं खलु देवाणुष्पियाणं अंतेवासी जाली 10 नामं अणगारे पगइभइए । से णं जाली अणगारे कालगए कहि गए, कहि उववण्णे ?।"

" एवं खलु गोयमा ! ममं अंतेवासी तहेव जहा खंदयस्स [जाव]कालगए उड्ढं चंदिम [जाव] विजय विमाणे देवनाए उद्यवण्णे।"

15

" जालिस्स<sup>®</sup> णं भंते ! देवस्स केवइयं<sup>7</sup> कालं ठिई पण्णत्ता ?।"

writes एवं जा चेव खंदगवत्तन्वया etc. Barnett has गुणरयणं तवोकम्मं जहा खंदयस्स । एवं जा चेव खंदयस्स वत्तन्वया etc. (A) जं चेव (C) जावेव (D)(E) जाव 3. Barnett दुष्ट्ट् AC दुष्ट्रिति BDE दुष्ट्र्ति 4. Barnett. वीह्वइत्ता ABCD वीतिवइत्ता E वीतीवित्ता 5. Barnett. ABCD उत्तरंति E ओयरंति 6. It is remarkable that MSS. awefully blunder even in spelling जालिस्स A जारिस B. जाणिस CE जालिस्स D जालिस 7. Barnett ABDE केव्ह (ति) यं C केव्हरंथं

" गोयमा ! बसीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णसा ।"

" से णं भंते ! ताओ देवलोयाओ आउक्खरणं [३] कहिं गच्छिहिद [२] ?।"

5 " गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ।"

" इवं खलु जंबू! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स वग्गस्स पढमस्स अज्झ-यणस्स अयमट्टे पण्णते।"

दवं सेसाणं वि अट्टण्हं भाणियव्वं । नवरं
10 छ धारिणिसुआ । वेहलवेहायसा चेल्लणाए । आइलाणं पंचण्हं सोलस वासाइं सामण्णपरियाओ । तिण्हं
बारस वासाइं । दोण्हं पंच वासाइं । आइल्लाणं पंचण्हं
आणुपुव्वीए उववायो विजय वेजयंते जयंते अपराजिए
सव्वट्टसिद्धे । दीहदंते सव्वट्टसिद्धे । उक्कमेणं 10 सेसा ।
15 अभओ विजय । सेसं जहा पढमे । अभयस्स नाणतं,
रायगिहे नयरे, सेणिए राया, नंदा देवी । सेसं
तहेव ।

<sup>8.</sup> Barnett ABCD छ; E सत्त is wrong. 9. Barnett and some MSS. वेहलवेहासा which in conformity with the enumerating verse, I have emended वेहलवेहायसा. The jumble in spelling the name persists in all MSS. 10 ABCDE Barnett उक्तेणं; but Barnett's MSS (E) अणुक्कमेणं, (E) उक्सोणं, (C) उक्सोणं, (A) उक्कोसेणं (with the gloss अनुक्रमे उत्क्रप्टा स्थित छह)

" एवं सालु जंबू! समजेणं [ जास ] संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयद्साणं पढमस्स वग्गस्स अयमहे पण्णते । " [ Sūtra 1 ]

पढमो वग्गो समत्तो ॥

# [दोच्चो वग्गो]

5

15

25

"जर णं भंते ! समणेणं [जाब] संपत्तेणं अणु-त्तरोववादयद्साणं पढमस्स वगास्स अयमद्वे पण्णते, दोच्चस्स णंभंते ! वगास्स अणुत्तरोववादयद्साणं सम-णेणं [जाव] संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते? । "

" दवं खलु जंबू! समणेणं [जाव] संपत्तेणं 10 अणुत्तरोववाइयदसाणं दोच्चस्स वग्गस्स तेरस अज्झ-यणा पण्णत्ता। तं जहा,

दीहसेणे महासेणे लहदंते य गृढदंते य सुद्धदंते य हल्ले दुमे दुमसेणे महादुमसेणे य आहिए ॥ सोहे य सीहसेणे य महासीहसेणे य आहिए पुण्णसेणे य बोधन्वे तेरसमे होइ अज्झयणे ॥ ''

" जह णं भंते! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अणु-त्तरोववाहयद्साणं दोच्चस्स वगास्स तेरस अज्ञयणा पण्णत्ता, दोच्चस्स णं भंते! वगास्स पढमस्स अज्ञय-यणस्स समणेणं [जाव] संपत्तेणं के अहे पण्णते!।" 20

"रवं सलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समरणं। रायगिहे नयरे। गुणसिलर चेह्ए। सेणिए राया। धारिणी देवी। सीहो सुमिणे। जहां जाली तहा जम्मं बालत्तणं कलाओ। नवरं दीहसेणो कुमारो। सन्वेव चत्तन्वया जहां जालिस्स [जाब] अंतं काहिह।" पत्रं तेरस वि । रायगिहे । सेणिओ पिया। धारिणी माया । तेरसण्डं वि सोठस वासा प्ररियाओ । आणुपुट्टीए विजय दोण्णि, वेजयंते दोण्णि, जयंते दोण्णि, अपराजिए दोण्णि, सेसा महादुमसेणमाई पंच 5 सम्बद्धसिद्धे।

" एवं खलु जंरू! समणेंगं [०] अणुत्तरोववा-इयद्साणं देख्वस्त वगास्त अयमट्टे पण्णते।" मासियाप संलेहणाए दोसु वि वग्गेसु । [Satro.2] ति दोख्यो वग्गो समतो।

# 10 [तस्त्रो वग्गो]

"जह णं भंते ! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अणु-त्तरीववाइयदसाणं दोच्चस्स वगास्स अयमट्टे पण्णते, तच्चस्स णं भंते ! वगास्स अणुत्तरीववाइयदसाणं स-मणेणं [जाव] संपत्तेणं के अट्टे पण्णते !।"

15 " एवं खलु जंबृ! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अणु-त्तरोववादयदसाणं तन्त्रस्स वमास्स दस अञ्झयणा पण्णता। तं जहा,

धण्णे य सुणक्तते य इसिदासे य आहिए पेल्लए रामपुत्ते य चंदिमा पिट्टिमा इ य ॥ 20 पेडालपुत्ते अणगारे नवमे पोटिले वि य वेहल्ले दसमे बुत्ते इमे य दस आहिया॥ " "जद्द णं भंते! समणेणं [जाव] संपत्तेणं अणु-त्तरोववादयदसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते! अज्झयणस्स समणेणं [जाव] संपत्तेणं के अट्टे पण्णत्ते?।"

" एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं 5 कायंदी नामं नयरी होत्था रिखिथिमियसिमिदा। सह-संवयणे 11 उज्जाणे सन्यउउ [०] जियसत्त राया। तत्थ णं कायंदीए नयरीए महा नामं सत्थवाही परिवसह, अहा [जाव] अपरिभूया। तीसे णं भहाए सत्थवाहीए पुत्ते घण्णे नामं दारए होत्था, अहीण [जाव] सुक्ते 10 पंचधाइपरिनगिहिए 10 तं जहा, सीरधाईए जहा मह• ब्बलो [जाव] वावत्तरि कलाओ अहीए [जाव] अलं भोगसमत्थे जाए यावि होत्था। तए णं सा भहा स-त्थवाही घण्णं दारयं उम्मुक्तवालभावं [जाव] भोगसमत्थं यावि जाणित्ता वत्तीसं पासायविहसए कारेह 15 अब्भुग्गयमृतिए [जाव] तेसि मज्झे भवणं अणेगखंभस्यसंणिविट्टं [जाव] वत्तीसाए इब्भवरकण्णगाणं एग-दिवसेणं पार्णि गेण्हावेह। बत्तीसओ दाओ [जाव] उर्णि पासाय [०] पुट्टंतेहि [जाव] विहरह।

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे [॰] समोसहे। 20 परिसा निग्गया। राया जहा कोणिओ तहा जियसत्

<sup>11</sup> All Mss. write सहसंबवणे; whereas to spell it according to the sense of the name, it would be सहस्संबवणे as Barnett has it. 12 All Mss. परिगाहिए; merely a variant of-परिकित्तरे.

निमाओ। तद णं तस्स घण्णस्स तं महया जहा जमाली तहा निग्गओ। नवरं पायचारेणं। [जाव] "जं
नवरं अम्मयं भद्दं सत्थवाहि आपुच्छामि। तद णं देवाणुष्पियाणं अतिष [जाव] पन्वयामि।" [जाव] जहा
जमाली तहा आपुच्छइ। मुच्छिया 18 बुत्तपिडबुत्तया
जहा महन्बले [जाव] जाहे नो संचापइ। जहा थावच्वापुत्तो जियसत्तुं आपुच्छइ। छत्तचामराओ०। सयमेव निक्खमणं जहा थावच्चापुत्तस्स कण्हो [जाव]
पन्नब्द्ध अणगारे जाप ईरियासमिष् 14 [जाव]
10 गुत्तबंभवारी।

तर णं से धण्णे अणगारे जं चेव दिवसे मुंडे भवित्ता [जाव] पव्वरण, तं चेव दिवसं समणं भगवं महावीरं वंदर नमंसर। वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी।

' प्रबं सलु इच्छामि णं भंते ! तुन्मेहि अन्भ15 णुण्णाप समाणे जावज्जीवाप छट्टंछट्टेणं अणिविस्त्रतेणं आयंबिलपरिगाहिएणं तवोकमोणं अप्पाणं भावेमाणे विद्वरित्तपः । छट्टस्स वि य णं पारणयंसि कप्पेइ मे आयंबिलं पडिगाहेत्तपः, नो चेव णं अणायंबिलं। तं पि य संसद्दं,नो चेव णं असंसद्दं। तं पि य णं अणुज्झियधमियं।

20 तं पिय जं अण्णे बहवे समणमाहणअतिहिकिचणचणीमगा नावकंखंति। अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह। "

<sup>13</sup> A B D पुच्छिया C E मुच्छिया Barnett-text मुच्छिया but notes the reading (C) पुच्छिया; B has of course wrongly after पुच्छिया, गुत्त-पिडेबुत्तिया. 14 Barnett इरियासमिए etc. A रियासमिते B. the same as A; C. इरियासमिते D अरियासमिते E इरियासमिते.

तर णं से घण्णे अणगारे भगवया महावीरेणं अन्भणुण्णाष समाणे [हुटू०] जावज्जीवाष छटुंछट्टेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विहर्श। तर णं से घण्णे अगगारे पढमछद्रसमणपारणयंसि पढमार पोरिसीर सज्झायं करेडू। जहा गोयमसामी 5 तहेव आपुच्छइ [जाव] जेणेव कायंदी नयरी तेणेव उवागच्छा । उवागमित्ता कायंदीए नयरीए उच्च० जाव अडमाणे आयंबिलं नो अणायंबिलं जाव नाव-कंखंति । तद णं से घण्णे अणगारे ताद अञ्मुज्जयाद पयत्ताष प्रमाहियाष एसणाए एसमाणे जद भत्तं न 10 लभइ तो पाणं न लभइ, अह पाणं तो भत्तं न लभइ। तर णं से धण्णे अणगारे अदीणे अविमणे अकलुसे अविसादी अपरितंतजोगी जयणघडणजोगचरित्ते अहा-पज्जतं समुदाणं 15 पडिगाहेर् । पडिगाहिता कायंदीओ नयरीओ पडिणिक्खमइ। पडिणिक्खमित्ता जहा गोयमे 15 [जाव] पडिदंसेद्द। तर णं से धण्णे अणगारे समणेणं भगवया अन्भणुण्णाप समाणे अमुच्छिप जावो अण-ज्योववण्णे बिलमिव पण्णगभूष्णं अप्पाणेणं आहारं आहारेर । आहारित्ता संजमेणं तवसा [जाव] विहरह ।

तप णं समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाइ 20 कार्यदीओ नयरीओ सहसंबवणाओ उज्जाणाओ पिडणि- क्लमइ। पिडणिक्सिमिता बहिया जणवयविहारं विह-

D अद्वापञ्चल सदाणं BCE अद्वापञ्चलं समुदाणं D अद्वापञ्चलं सदाणं; the reader has made it समदाणं by the addition of म. Barnett-text समुदाणं; his (C) समुदाणं which he is inclined to prefer.

रइ। तए णं से धण्णे अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाई एकतरस अंगाई अहिज्जइ। अहिज्जिता संजमेणं तथसा अण्याणं भावेमाणे विहरइ। तए णं से धण्णे अणगारे तेणं उरालेणं जहा खंदओ [जाव] उवसो-मेमाणे चिहरू।

र्घण्णस्य णं अणगारस्य पायाणं अयमेयास्वे तचस्वलावण्णे होत्था, से जहा नामष सुक्कछ्ली इ वा कट्टपाउया इ वा जरगाओवाहणा<sup>17</sup> इ वा; ष्वामेव 10 घण्णस्य अणगारस्य पाया सुका<sup>15</sup> निम्मंसा अहिचम्म-छिरत्ताण पण्णायंति, नो चेव णं मंससोणियत्ताष ।

धण्णस्स णं अणगारस्स पायंगुलियाणं अयमे-बाह्रवे [॰] से जहा नामण कलसंगलिया इ वा मुग्गमा-समंगलिया इ वा तहिणया क्रिण्णा उण्हे दिण्णा 15 सुक्का समाणी मिलायमाणी मिलायमाणी चिट्टेति, प्वामेव धण्णस्स पायंगुलियाओ सुक्काओ [ जाव ] सोणियत्ताप।

<sup>16.</sup> ACE ओरालेंगं BD उरालेंगं; Barnett prefers उरालेंगं 17 ABD जरम्गउनाहणा CE जरमाओ-वाहणा Barnett's text latter, though he notes (D) उनाहणे, his (A) (C)(E) like our CE. So also अभयरेव like our CE. 18 ABCE मुक्ता निम्मंसा D the same as ABCE but in the margin गुक्ता is added. Barnett's (C) (E) have मुक्ता after मुक्ता; though his (A) has not it. Is मुक्ता a misreading for जुक्ता?

धण्णस्स जंघाणं अयमेयारूवे [०] से जहा [०] कंकाजंघा इ वा काकजंघा इ वा ढेणियालियाजंघा इ वा [जाव] सोणियत्तार ।

धण्णस्स जाणूणं अयमेयारूवे [०] से जहा [०] कालिपोरे इ वा मयूरपोरे इ वा ढेणियालियापोरे इ वा ॐ एवं [जाव] सोणियत्ताए।

धण्णस्स उहस्स [०] जहा नामए सामकरिल्ले इ वा वोरीकरिल्ले इ वा सलहक्करिल्ले इ वा सामलि-करिल्ले इ वा तरुणिए उण्हे [जाव] चिट्टइ, एवामेव धण्णस्स उह्र [जाव] सोणियत्ताए।

10

धण्णस्स कडिपत्तस्स<sup>19</sup> इमेयारूवे<sup>20</sup>[०] से जहा [०] उट्टपादे इ वा जरग्गपाए इ वा सहितपाए इ वा [जाव] सोणियत्ताए।

भ्रण्णस्स उयरभायणस्स इमेयारूवे [०] से जहा [०] सुक्षदिए इ वा भज्जयणकभल्ले इ वा कट्टकोलंबए 15 इ वा, एवामेव उदरं सुक्कं [०]।

धण्णस्स पासुलियाकडयाणं इमेयाकवे [०] से जहा [०] धासयावली इ वा पाणावली इ वा मुंडावली इ वा [०]।

<sup>19</sup> अभयदेव in addition to the reading noted above livs कडिपइस्स. ABCD कडिपइस्स; but E कडिपत्तस्स; Barnett कडिपत्तस्स (C) the same; his (A) (E) (D) कडिपइस्स 20 ABD इमेरूने; CE इमेयारूने; Barnett comments accepting इमेयारुने "Thus all the sources, and so below; perhaps it is only a graphic variant for अयं."

घण्णस्स <sup>2 1</sup>पिट्टिकरंडयाणं अयमेयारूवे [ ० ] से जहा [०] कण्णावलो इ वा गोलावली इ वा बहुया-वली इ वा, रवामेव [०] ।

धण्णस्स उरकड्यस्स<sup>22</sup> अयमेयारूवे [०] से 5 जहा [०] चित्तकट्टरे इ वा वियणपत्ते इ वा <sup>23</sup>तालि-यंतपत्ते इ वा, दवामेव [०]।

धण्णस्स बाहाणं [ ॰ ] से जहा नामण् [ ॰ ] समिसंगलिया इ वा <sup>३ ६</sup>पहायासंगलिया इ वा <sup>३ ५</sup>अग-त्थियसंगलिया इ वा, प्वामेव [॰]।

10 घण्णस्स इत्थाणं [०] से जहा [०] सुक्कछगणिया इवा वडपते इवा पठासपते इवा, <sup>26</sup>एवामेव [०]।

धण्णस्स इत्थंगुलियाणं [०] से जहा [०] कल-संगलिया इ वा मुग्गमाससंगलिया इ वा तारुणिया छिण्णा आयवे दिण्णा सुका समाणी, प्वामेव [०]।

15 घण्णस्स गीवाए [०] से जहा [०] करगगीवा इ वा कुंडियागीवा इ वा उच्चह्वणण इ वा, एवामेव [०]!

21 ADE पिहिकरंडयाणं B C पिहकरंडयाणं; Barnett prefers पिहि though he has Mss reading पिह; cf.later पिहिकरंडगसंघीहि(P.79 L.8)22 ACD उर-करंडयस्स B उक्करंडयस्स E उक्करंडयस्स; अभयदेव—उरक्करंडयस्स Barnett; उरक्कट्यस्स, Barnett's (A) (E) उरक्करंडयस्स 23 Some Mss read दालियंट. 24 A drops it. B has in the margin पाद्वायासंगलिया इ वा C पद्याया D original drops added below पद्याया; E वाहाया Barnett accepts पद्याया but his (C) यद्वाया. 25 A. अगल्विय- 26 E एक्सेब.

धण्णस्स णं हणुयाष [०] से जहा [०] लाउफले इ वा हकुवफले<sup>37</sup> इवा अंबगहिया इवा,स्वामेव [०]।

धण्णस्स उट्टाणं [०] से जहा [०] सुक्रज-स्रोया इ वा सिलेसगुलिया इ वा अलत्तगुलिया इ वा, एवामेव [०]।

5

धण्णस्स जिन्भार [०] से जहा [०] वडपत्ते इ वा पळासपत्ते<sup>98</sup> इ वा सागपत्ते इ वा, रवामेव [०]।

धण्णस्स नासाप<sup>29</sup> [०] से जहा [०] अंबगपेसिया इ वा अंबाडगपेसिया इ वा माउलुंगपे-सिया<sup>30</sup> इ वा तरुणिया, षवामेव [०]। 10

धण्णस्स अच्छीणं [०] से जहा [०] बीणा-

27 ABCDE इक्टब Barnett हेक्टब with (C)He notes "इक्टब (B) हेक्टब the commentary of (D) इक्टब text of (D); इक्टब (A) इक्टब (E) The word is plainly corrupt. 28 AB both note पलासपत्ते इ वा but drop सागपत्ते इ वा C उंबर-D in the text पलास though उबर is added above the line में पलास - Barnett's (A) (D) as our text but (E) has both उंबर & पलास 29 All MSS नासाए; (E) नासियाए 30 A माउछंग B माउलिंग added in the space at the page-bottom CE माउलिंग D माउलेंग ; Barnett has also such varieties; अभयदेव in DE माउलेंग

छिड्ढे इ वा वदीसगछिड्ढे<sup>81</sup> इ वा पाभाइयतारगा<sup>82</sup> इ वा, प्रवामेव [ ० ] ।

धण्णस्स कण्णाणं  $[ \circ ]$  से जहा  $[ \circ ]$  भूळा-छित्या $^{38}$  इ. चा. चालुंकछिया $^{54}$  इ. चा. कारेछय-५ छित्या इ. चा, प्यामेव  $[ \circ ]$ ।

धण्णस्स सीसस्स [०] से जहा [०] तरु-णगलाउर इ वा तरुणगएलालुए इ वा सिण्हालए <sup>35</sup> इ वा तरुणए [जाव] चिट्टइ, एवासेव धण्णस्स अणगारस्स सीसं सुक्कं लुक्खं <sup>36</sup> निम्मंसं अद्विचम्मछि-10 रसाए पण्णायइ, नो चेव णं मंससोणियसार ।

एवं सञ्बत्थ । नयरं उयरभायणं कण्णा जीहा

31 AB पन्नीसछिद् CE and अभगदेव बद्धीसगछिट्टे (C-दे);
D वहीसगछिट्टे Barnett's (C)Comm.वर्ष्मीसक=वाद्यविदेशियः
(A) बद्धीसम (D) वहीसम — Mark hesitation between छिद् — छिट्ट 32 All MSS as the text; अभयदेव notes the text-reading but has also another probably पमायतारिंगा, which Barnett selects in his text. Com. E has पासाइयतारिंगा which is probably a misprint. 33 ABDE म्लाछिया इ वा (C)म्लिया इ वा 34 AB वार्स्ट (Bस्ट)ककारेख्यविद्धया इ वा C छिट्टी — both separate D वार्स्टककारेख्यबिद्धया इ वा C छिट्टी — both separate D वार्स्टककारेख्यबिद्धया; अभयदेव seems to consider them separate. 35 All MSS with E's अभयदेव as in the text; (E) सिण्हासुए 36 cf. foot-note 18 ABCD [drop सुक्के] छुक्खं; some of Barnett's मुक्खं as before.

उद्घा एएसि अही न भण्णह, चम्मिक्टिताए पण्णायह चि भण्णह । <sup>ह ग</sup>

धण्णे णं अणगारे णं सुक्केणं लक्केणं <sup>55</sup> पायजंघोरुणा विगयतडिकरालेणं कडिकडाहेणं <sup>ह 9</sup>पिद्रि-मस्तिष्णं उदरभायणेणं जोइज्जमाणेहि पासलिय +0-कडाएहि अक्खसुत्तमाला विव गणेज्जमाणेहि पिट्रिक-रंडगसंधीहिं 1 गंगातरंगभूषणं उरकडगदेसभाषणं सङ्गसप्पतमाणेहिं बाहाहि सिढिलकडाली<sup>42</sup> लंबंतेहि य अग्गहत्थेहि कंपमाणवाइए<sup>4 3</sup> विव वेबमा-णीव सीसघडीष पव्यायवयणकमले उन्भडघडमहे 10 उब्बुड्णयणकोसे 44 जीवंजीवेणं गच्छइ जीवंजीवेणं चिद्रहः भासं भासिस्सामि ति गिलाइ [३] से जहा नामव इंगालसगडिया इ वा जिहा खंदओ तहा िजाव | ह्यासणे इव भासरासिपलिच्छण्णे तवेणं तेषणं तवतेयसिरीए उवसोमेमाणे [२] चिद्रइ। Sutra. 3 1 15

<sup>37</sup> ABDE भण्णति C भणित 38 ABD सुक्षेणं भुक्षेणं C only सुक्षेणं E as in text; see previous and poster ier similar texts. 39 ACD पिद्रीमस्सिएणं Bdrops this E पिद्रमक्सिएणं and अभयदेव's commentary seems to support it. Barnett पिद्रमस्सिएणं 40 majority of MSS पांसुलिया; पासुलिया philologically better. 41 ADE and Barnett as in the text BC पिद्रकरंडगसंधीहिं 42 ACD Barnett सिंडल B सेडिल E सिंडिल. 43 AB अपणकएण CD कंपणवाएण E कंपणवाित विवः Barnett क्पणवाइए which I have accepted in the text. 44 ABD उच्छद्ध C उद्धारण E उच्छाइ and अभयदेव therein confirms it; Barnett उच्छाइ

तेणं कालेणं तेणं समयणं; रायगिहे नयरे;
गुणसिलय चेर्ण, सेणिए राया। तेणं कालेणं तेणं
समयणं समणे भगवं महावीरे समोसहे। परिसा
निगाया। सेणिए निगाए। धम्मकहा। परिसा
5 पडिगया। तए णं से सेणिए राया समणस्स भगवक्षो महावीरस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म समणं
भगवं महावीरं चंदा नमंसा। चंदिसा नमंसिसा
एवं वयासी।

" इमार्सि णं भंते ! इंदभूइपामोक्खाणं चोइ-10 सण्हं समणसाहस्सीणं धण्णे अणगारे महादुकरकारस चैव महाणिज्जरयराष चेव ?।

" दवं खलु सेणिया ! इमासि इंदभूइपामी-क्खाणं चाइसण्डं समणसाहस्सीणं घण्णे अणगारे महा-दुकरकारद चेव महाणिज्जरयराद<sup>45</sup> चेव।"

15 "से केणहेणं भंते ! एवं वुच्चइ 'इमासि [जाव] साहस्सीणं धण्णे अणगारे महादुक्करकारए चेव महाणिज्जरयराए चेव ?'"।

" एवं खलु सेणिया ! तेणं कालेणं तेणं सम-एणं कायंदी नामं नयरी होत्था [ o ] । उर्दिप पासा-20 यविंडसए विहरह । तए णं अहं अण्णया कयाह पुज्वाणुपुज्वीर चरमाणे गामाणुगामे दृहज्जमाणे जेणेव कायंदी नयरी जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे तेणेव उवा-

<sup>45</sup> MSS hesitate between णिज्ञर-णिज्ञरा Barnett prefers the latter

गणः । ज्यागिमता महापहित्यं उग्गहं उग्मिण्हामि । संजमेणं [जाव] विहरामि । परिसा निग्गया । [तदेव जाव] पव्यह्म [जाव] विलमिव [जाव] आहारेह । घण्णस्स णं अणगारस्स पादाणं सरीरवण्णओ सन्बो [जाव] उवलोमेमाणे २ चिट्ठह । से तेणट्ठेणं सेणिया ! एवं बुच्चह 'हमासि चउदसण्हं साहस्सीणं घण्णे अणगारे महादुक्करकारम महाणिज्जरयराम चेव'।"

तय णं से सेणिए राया समणस्त भगवशो महावीरस्त अंतिए एयम हं सोच्चा निसम्म हृह [ ॰ ] समणं भगवं महावीरं तिक्खुतो आयाहिणपयाहिणं 10 करेइ । करित्ता वंदइ नमंसइ । वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव धण्णे अणगारे तेणेव उवागच्छइ । उवागिमत्ता धण्णं अणगारं आयाहिणपयाहिणं करेइ । करित्ता वंदइ नमंसइ । वंदिता नमंसित्ता एवं वयासी ।

"घण्णे सि णं तुमं देवाणुष्पिया!; सुपुण्णे 15 सुक्यत्थे कयलक्खणे सुल हे णं देवाणुष्पिया! तव माणुस्सप जम्मजीवियफले।" सि कट्टु वंदइ नमंसइ। वंदिसा नमंसिसा जेणेव समणे भगवं महाबीरे तेणेव उवागच्छा । उवागमिसा समणं भगवं महाबीरं तिक्खुसो वंदइ नमंसइ। वंदिसा नमंसिसा जामेव 20 विसं पाडक्यूप, तामेव दिसं पाडकार । [Sutra 4]

तप णं तस्स धण्णस्स अणगारस्स अण्णया कयाइ पुव्यरत्तावरत्तकाळसमयंसि धम्मजागरियं [२] इमेयाकवे अन्मत्थिष [४]।

"दवं अस्तु वहं इमेणं उरात्रेणं [ ॰ ] " जहा 25 संदओ तहेव चिंता। आयुक्कणं । धेरेहिं सर्व्हिः ६ विउलं दुस्हर । मासिया संलेहणा । नव मासा परि-याओ । [जाव ] कालमासे कालं किञ्चा उड्ढूं चंदिम [जाव ] नवयगेवेज्जविमाणपत्थढे उड्ढूं दूरं वीईवहत्ता सव्बद्धसिक्के विमाणे देवत्ताप उववण्णे ।

5 "धण्णस्स णं भंते ! केवइयं ठिई पण्णसा ?।"
"गोयमा ! तेसीसं सागरोवमाइं ठिई
पण्णसी।"

"से णं भंते! ताओ देवलोगाओ कर्हि गव्छिहिइ?।"

10 "गोयमा! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ।" एवं खलु जंबू! समणेणं [जाव] संपत्तेणं पढमस्स अज्झयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते ॥"[Sutra 5] पढमं अज्झयणं समत्तं॥

"जइ णं भंते! [०]"॥ उक् खेवओ॥
"एवं खत्रु जंबू! तेणं कालेणं समयणं।
कायंदी नयरी। जियसत्तु राया। तत्थं णं कायंदीय
नयरीय भद्दा नामं सत्थवादी परिवसद [अड्डा०]।
तीसे णं भद्दाय सत्थवादीय पुत्ते सुणक्खते नामं
दारम् होत्या अद्दीण० [जाव] सुरूवे पंचधाद्दपरिक्खिते
20 जद्दा घण्णो तद्दा। बत्तोसओ दाओ [जाव] उर्ण्यि पासायवर्डिस्य विदर्ध।

तेणं कालेणं तेणं समपणं । समोसरणं । जहा घण्णो तहा सुणक्षत्तो वि निग्गओ । जहा थावच्या-पुत्तस्स तहा निक्समणं [जाव] अणगारे जाब ईरिया-25 समिष [जाव] बंभयारी । तए णं से सुणक्षाते तं चेव विवसं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मुंडे [जाव] पव्वइए तं चेव दिवसं अभिगाहं तहेव [जाव] बिलमिव
[०] आहारेइ, संजमेणं [जाव] विहरइ [०]। बहिया
जणवयविहारं विहरइ। एकारस अंगाई अहिज्जइ 5
[०] संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।

त्र णं से सुणक्सते तेणं उरालेणं [०]। जहां संद्रों।

तेणं कालेणं तेणं समएणं । रायगिहे नयरे ।
गुणसिलए चेइए । सेणिए राया । सामी समोसहे । 10
परिसा निग्गया । राया निग्गओ । धम्मकहा । राया
पडिगओ । परिसा पडिगया । तए णं तस्य सुणक्षत्तस्स अण्णया कयाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जहा खंदयस्स । बहू वासा परियाओ । गोयमपुन्छा । तहेव कहेइ [जाव] 'सन्वहसिद्धे विमाणे 15
देवत्ताए उववण्णे' । 'तेत्तीसं सागरोवमाई ठिई'। 'से णं
मंते ! [०]' । 'महाविदेहे सिज्झिहिइ'॥

बीयं अज्झयणं समत्तं॥

एवं सुणक्खत्तगमेणं सेसा वि अह भाणिय-व्वा । नवरं आणुपुव्वीप, दोण्णि रायगिहे, दोण्णि 20 साएप, दोण्णि वाणियगगमे । नवमो हत्थिणापुरे,दसमो रायगिहे । नवण्हं भद्दाओ जणणीओ । नवण्ह वि बत्तीसओ दाओ । नवण्हं निक्खमणं थावच्यापुत्तस्स सरिसं । वेहल्लस्स पिया करेइ । छम्मासा वेहल्ल्ष । नव धण्णे । सेसाणं बहु वासा । मासं संस्टेहणा । 25 सव्बद्दसिद्धे । महाविदेहे सिज्झिस्संति ॥ ववं दस अज्ञयणाणि ॥

इवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्थगरेणं स्यंसंबुद्धणं लोगणाहेणं लोगण्यहिवेणं लोगपज्जीयगरेणं अभयद्यणं सरणद्यणं चक्खुह्वणं धम्मद्यणं धम्मदेसएणं धम्मवरचाउरंतचक्कर्याष्टणाः अप्पिड्डियघरणाणदंसणधरेणं जिणेणं जाण्यणं बुद्धणं बोह्दणं मोक्केणं मोयएणं तिण्णेणं तारएणं सिवं अयलं अरूपं अणतं अक्लयं अञ्चाबाहं अपुणरावत्तयं सिद्धिग्रामाधेयं ठाणं संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयद्साणं तचक्या वगस्स अयमद्रे पण्णते"॥ [ Sutra. 6 ]

अणुत्तरोववाइयदसाओ समत्ताओ। नवमं

अणुत्तरोववाइयदसाणं पगो सुयखंधो । तिण्णि वगा । तिसु चेव दिवसेसु उद्दिस्सइ । तत्थ पढमे 15 वगो दस उद्देसगा । विदृष वगो तेरस उद्देसगा । तइष वगो दस उद्देसगा ।

सेसं जहा धम्मकहा नेयव्या ॥ [ Sutra 7. ]46

। अणुत्तरोववारयद्साओ समत्ताओ॥

<sup>46.</sup> Barnett's text; and A B D give the Sutra 7. अगुप्तरोबनाइयदसाणं एगो सुयसंघो etc; C E do not give this. For colophons of MSS. see Introduction.

# ॥ प्रथमं परिशिष्टम् ॥

[श्रीचन्द्रगच्छीयश्रीमद्भयदेवसूरिविरचिता श्रीमदन्तकृदशावृत्तिः ।]
[ पृष्ट० १. ]

अथान्तरुद्दशासु किमपि विविधते-तन्ना-न्तो-भवान्तः छतो-विहितो यैस्तेऽन्तरुतास्तद्वकव्यता-प्रतिबद्धा द्शाः-दशाध्ययनस्पा प्रन्थपद्धतय इति अन्त-छद्दशाः, इह चाष्ट्री वर्गा भवन्ति । तत्र प्रथमे वर्गे दशाध्ययनानि । तानि शब्दव्युत्पत्तेनिमित्तमङ्गीरुत्यान्त-छतदशा उक्तास्तत्र चोपोद्धातार्थमाह(१)'तेण' मित्यादि सर्वमिदं श्वाताधर्मकथायामिवावसेयं ।

[ पृष्टु० २. ]

(८) 'गोयमे 'त्यादिगाथाऽप्यभ्ययनसंब्रहाथां। (१६) 'ध-णवइमइनिम्माया'इति वैश्वमणबुद्धिवरिवता (१७) 'अछ-यापुरिसंकासा'ति अळकापुरीवैश्वमणयक्षपुरी तत्सदशी 'पमुद्दयपक्कीळिय'ति तिश्ववासिजनानां प्रमुद्दितत्वप्रकी-बितत्वाम्यामिति।

[ मृष्टु० ३. ]

(१) 'महया० रायवण्णवो'ति 'महयाहिमवंत-महंतमलयमंदरमहिंद्सारे' इत्यादी राजवणंको वाच्यः। स च यथा प्रथमझाते मेघकुमारराज्याभिषेकावसरे तथा दश्यः।(२)'इसण्हं दसाराणं'ति तत्रैते दश-'समुद्र-विजयोऽश्लोभयः स्तिमितः सागरस्तथा। हिमवानचलश्लेव, घरणः पूरणस्तथा॥१॥ अभिचन्द्रश्च नवमो, वसुदेवश्च वीर्यवान्। वसुदेवानुजे कन्ये, कुन्ती मद्री च विश्लते।।।२॥''दश च तेऽहांश्च-पूज्या इति दशाहाः।(११) 'तत्थ' त्ति तस्यां च द्वारिकावत्यां नगर्यामन्यकवृष्णियांव्वविशोष पषः। (१५) 'महम्बले'ित यथा मगवत्यां महाबल-स्तथाऽयं वाच्यः। तत्र च यहक्तव्यं तद्गाथया दर्शयति। (१६-१७) 'सुमिणइंसण-कहणे'ित स्वप्नदर्शनं स्वप्ने सिंहदर्शनमित्यर्थः, 'कहणे'ित 'कथना'; स्वप्नस्य राहे निवेदना । जन्म दारकस्य। बालत्वं तस्यैव । एवमादि सर्वमस्य तदक्षरं महाबलयहक्तव्यम् । अस्ति परं विशेषः 'अट्टहुओ दाओ'ित परिणयनानन्तरम्छो हिरण्यकोटी-रित्यदि 'दाओ'ित दानं वाच्यं।

[ पूछ० ४. ]

(१) 'तर ण ' मित्यादी तस्य गौतमस्य 'अय-अन्भित्थए [४] संकप्पे समुप्पज्जित्था ' इत्यादि सर्वे यथा मेघकुमारस्य प्रथमहाते उक्तं तथा बाच्यम्। अत एवाह (२) 'जहा मेहे तहा निग्गए धम्म सोच्चा' इत्यादौ सर्वत्रोचितिकयाऽध्या-हारो वाच्यो मेघकुमारचरितमनुस्मृत्येति । (१६-१७) एवं सर्व गौतमाख्यातकं भगवतीप्रतिपादितस्कन्दक-कथानकसमानं तद्जुसारेण सनिगमनं वाच्यमिति नवरं भिक्षुप्रतिमा रवम्—रकमासपरिमाणा रकमासिकी एवं इवादिसप्तान्तमासपरिमाणा द्विमासिक्याद्याः सप्त-मासिक्यन्ताः, तथा सप्तरात्रिदिवप्रमाणाः प्रत्येकं सप्त-रात्रिदिवास्तिस्रः अहोरात्रिकी एकरात्रिकी चेति। स्वरूपं चासां विशेषेण दशाश्रुतस्कन्धादवसेयं । (१७) तथा गुणरत्नसंवत्सरं तपः एवंरूपं, तत्र हि प्रथमे मासे निरन्तरं चतुर्थं तपः, दिवोत्कदुकस्य सूराभि-मुसस्यावस्थानं रात्री वीरासनेनाप्रावृतस्यः एवमेव द्वितीयादिषु पोडशावसानेषु मासेषु पष्टभकादि चतु-बिशासमभक्तपर्यन्तं तप इति ।

### [ बेबंद 🛷 ]

- (१) ष्वमन्यानि नघ प्रागुक्तगाथोहिष्टा नां समुद्रादीनां नवानामन्धकवृष्णिघारिणीसुतानामास्यानकानि वाच्यानि, एवं दशिमरध्ययनैः प्रथमो वर्गो निगमनीयः।
- (६) 'जइ दोचस्स उक्खेवओ'ति 'जइ णं भंते! समणेणं भगवया महावीरेणं अहमस्स अंगस्य पढमवग्ग-स्स अयमहे पण्णत्ते, दोच्चस्स णं भंते! वग्गस्स के 'अहे पण्णते?,' 'एषं खलु जंब्! तेणं कालेणं० समणेणं भगवया महावीरेणं दोच्चस्स वग्गस्स अह अज्झयणा पण्णत्ता'' इत्येषं द्वितीयवर्गस्योपक्षेपो वाच्यस्तत्र चाष्टा-व्ययनाभिधानगाथा प्वमध्येया (९-१०) "अक्खोभसागरे खलु समुद्द ३ हिमवंत ४ अचलनामे य ५। धरणे य ७ अभिचंदे चेव अहमए ॥ १ ॥"
- (१५) 'जइ तच्चस्स उक्खेवओ 'सि 'जइ णं भंते! समणेणं॰ अंतगडद्साणं दोच्च-स्स अयमहे पण्णते॰' 'एवं खलु जंबू! समणेणं भग-वया महावीरेणं तच्चस्स वग्गस्स तेरस अञ्झयणा पण्णता तजहा—

# [ पृष्ठ० ६. ]

(१) ' अणीयसे 'त्यादि, ' जइ तच्चस्स वगास्त तेरस अज्झयणा पण्णता, पढमस्त णं भते ! के अहे पण्णते ?' 'एवं खलु जंबू ! तेण'मित्यादि । (१४) 'खीरधाईमज्जणधाईमंडणधाईकीलावणधाई-अंकधाइ'सि 'जहा दढपइण्णे'सि टढप्रतिको राजप्रश्न-कृते यथा वर्णितस्तथाऽयं वर्णनीयो यावद् ' गिरिकं-दरमहीणेव्य चंपगवरपायवे सुदंसुद्देणं परिबद्धूद्द, तद णं तमणीयसं कुमार'मित्यादि सर्वमभ्यूह्य वक्तव्यम् , अभिज्ञानमात्रकपत्वात् पुस्तकस्य, (१९) 'सरिसियाण' मित्यादौ यावत्करणात् 'सरित्तयाणं सरिसलावण्णकव-जोव्वणगुणोववेयाणं सरिसेहितो कुलेहितो आणिल्लियोण-मिति दश्य।(२२)'जहा महन्वलस्स'त्ति भगवत्यभिद्दितस्य तथाऽस्यापि दानं सर्व वाच्यम् , 'उप्पि पासायवरगप पुद्दमाणेहि मुद्दंगमत्थपहि भोगभोगादं भुंजमाणे विहरद्द, [ पृष्ट० ७. ]

(६) सेतुंजे पव्यष्ट मासियाष संलेहणाष्ट्र सिद्धे, (८-१०) एवं खलु जंबू! समणेणं तच्चस्स वगस्स पढमस्स अज्झयणस्स अयमद्वे पण्णते'ति निक्षेपस्तृतीयवर्गप्रथमाध्ययनस्य। अग्ने-तनानि पञ्चाध्ययनान्यतिदिशम्नाह—(११) 'एवं जहा अणीयसे'त्यादि षडध्ययनानि प्रथमाध्ययनस्याप-रित्यागेन (१२) 'एकगमे'ति षड्भ्योऽप्यन्तेऽङ्क एव पाठः केवलं नामसु विशेषः, यतः सर्वेषामेषां द्वार्त्रशद्भार्यः, द्वार्विशत्क एव दायो दानं,विशतिवेषाणि पर्यायः, चतुर्दश पूर्वाणि श्रुतं, शत्रुञ्जये सिद्धा, इति षडपि चैते तत्त्वतो यसुदेवदेवकीसुताः।

(१५) ववं सप्तमाध्ययनस्योपक्षेपमभिधायेदं वाच्यं'तेण, मित्यादि। 'जहा पढमे' नि यथा तृतीयवर्गस्य प्रथमाध्ययनं तथेदमप्यध्ययनं नवरमिहायं विशेषो वसुदेव
इत्यादि, चतुर्दशपूर्वादिकं तु प्रथमसमानमपि स्मरणार्थमुक्तमिति'(२०)जइ उक्खेवश्रों नि।'जइ णं भंते! अंतगडदसाणं तच्चस्स वगास्स सन्तमस्स अज्झयणस्स अयमट्टे पण्णसं' ' अद्दमस्स ंति ' अद्दमस्स णं भंते! के
भट्टे पण्णसं ?' इत्युपक्षेपः ।

# [ वृष्ट ८. ]

- (१) तत एवं खिल्तित्यादि निर्वसनं । (५-६) 'सरिस्तय' सहशाः—समानाः 'सरित्य' ति सहक्त्व-खः 'सरिव्यय 'ति सहक्त्यसः, नीलोत्पलगवलगुलि-काअतसीजकुसुमप्रकाशाः 'गवलं 'महिष्ण्यक्षं अतसी-धान्यविशेषः श्रीवृश्चाद्धितयक्षसः 'कुसुमकुण्डलभद्दलय' ति कुसुमकुण्डलं-धत्तूरकपुष्पसमानाकृतिकणांभरणं तेन भद्रकाः—शोभना ये ते तथा, बालावस्थाश्चयं विशेषणं न पुनरनगारायस्थाश्चयमिदमित्यके, अन्ये पुनराहः—दर्भकुसुमबद्भद्राः सुकुमारा इत्यर्थः, तत्वं तु बहुश्चतः गम्यं, 'नलकुब्बरसमाणा 'वेश्वमणपुत्रतुल्याः, इदं च लोकस्तव्या व्याख्यातं यतो देवानां पुत्रा न सन्ति । (७) 'जं चेव दिवस 'मिति यत्रेष दिवसे ते मुण्डा भूत्वा अगारादनगारितां प्रवजिताः 'तं चेव दिवस'मिति तत्रेत्र दिवसे । (२६) 'कुलाइं 'ति गृहाणि।
- (१४) 'भुज्जो भुज्जो 'त्ति भूयोभूयः पुनः पुनरित्यर्थः। [ पृष्ट॰ १०. ]
- (१८) 'लहुकरणे'ति लघुकरणेत्यादिवर्णकयुक्तं याम-प्रवरमुपस्थापयन्ति । (१९) 'जहा देवाणंद'त्ति भगवत्य-मिहिता यथा देवानन्दा भगवन्मद्दावीरप्रथममाता गता तथेयमपि भणनीया । [ पृष्ट० ११. ]
- (५) ' निंदु 'ति मृतप्रसमिनी। (२७) यत्रैत पड-प्यनगारास्तत्रोपागच्छति तांश्च सा वन्द्त इति।

### [ पृष्ट्० १२. ]

(२-४) ' आगयपण्डय'ति आगतप्रश्रवा-पुत्रस्नेहात् स्तनागतस्तन्या 'पप्फुयलोयणे'ति प्रप्लुते आनन्दजलेन लोचने यस्याः सा तथा 'कंचुयपरिक्लित'ति परि-क्षिप्तो विस्तारित इत्यर्थः कञ्चुकः-वारवाणो हर्षातिरे-कस्थूरीभूतशरीरतया यया सा तथा 'दरियवलयबाह' सि दीर्णवरूयौ-हर्षरोमाश्चस्थूलत्वात् स्कुटितकटकौ बाह् -भुजौ यस्याः सा तथा प्राकृतत्वेन दरियवलयबाहा ' धाराहयक्तयंवपुष्फगंपि व समूसिसयरोमकृवा' धारामिः मेघजलधाराभिराहतं यत्कदम्बपुष्पं तदिव तमुच्छि-तानि रोमाणि क्पकेषु यस्याः सा तथा। (१५) अयमब्भित्थिष 'त्ति इहैवं दृश्यम्- अयमेयाहृते अब्भित्थिए चितिए पत्थिए मणोगए समुष्पज्जित्था ' तत्रायमेतद्रुपः अध्यात्मिकः—आत्माश्चि-तःश्चिन्तितः स्मरणरूपः प्राधितः अभिलाषरूपो मनो-गतो—मनोविकाररुपः सङ्कल्पो—विकल्पः समुत्पन्नः । (१९-२४)'घण्णाओ णं ताओ' इत्यादि, घन्या धनमर्हन्ति रूप्स्यन्ते वा यास्ता धन्या इति, यासामित्यपेक्षया अन्या अम्बः:—स्त्रियः पुण्याः—पवित्रा कृतपुण्याः कृतार्थाः-कृतप्रयोजनाः कृतलक्षणाः-सफलीकृतलक्षणाः ' जासि 'ति यासां मन्ये इति वितकांश्ची निपातः निज-कुक्षिसंभूतानि डिम्भरूपाणीत्यर्थः स्तनदुग्धे लुन्धानि यानि तानि तथा, मधुराः समुहापो येषां तानि तथा मन्मनं-अन्यक्तमीषतस्खलितं प्रजल्पितं येषां तानि तथा स्तनमूलान्कश्चदेशभागमभिसंचरन्ति मुग्धकानि-अत्य-व्यक्तविक्षानानि भवन्तीति गम्यते, पुनम्य कोमलकमलो-पमाभ्यां इस्ताभ्यां गृहीत्वा उत्सन्ने निवेशितानि सन्ति

वदित समुद्धापकान् समधुरान् पुनः पुनर्मञ्जुलप्रभणिन्तान् मञ्जुलं-मधुरं प्रभणितं-भणितिर्येषु ते तथा तान् , इह समधुरानित्यभिधाय यन्मञ्जलप्रभणितानित्युक्तं तत्युनरुक्तमपि न दुष्टं सम्भ्रमभणितत्वादस्येति । (२५) 'पत्तो 'ति विभक्तिपरिणामादेषामुक्तविशेष-णवतां डिम्भानां मध्यात् एकतरमपि-अन्यतरविशेषण-मपि डिम्भं न प्राप्ता इत्युपहृतमनःसङ्कल्पा भूगतद्द-ष्टिका करतले पर्यस्तितमुखो ध्यायति ।

[ पृष्ठ० १३. ]

(१३) 'तहा घइस्सामि'त्ति यतिष्ये 'कणोयसे' त्ति कनीयान्-किनष्ठो लघुरित्यर्थः । (१७) 'जहा अभओ 'त्ति यथा प्रथमे ज्ञातेऽभयकुमारोऽष्टमं इत-वान् तथाऽयमपीति नवरं-केवलमयं विशेषः अयं हरिणेगमेषिणआराधनायाष्टमं इतवान्, स तु पूर्व-सङ्गतिकस्य देवस्येति, (२०) 'विद्रण्णं' ति वितीण-व्तं युष्माभिरिति गम्यते,

[ पृष्ठ० १४. ]

(१०-११) 'तंसि तारिसगंसी ' त्ति त्यादौ
यावत्करणात् शयनसिंहवर्णको साधन्तौ इश्यो,
'सुमिणे पासित्ता णं पिडबुद्धा जाव'त्ति इत्तो यावत्करणात् हृष्टा तुष्टा स्वप्नावयहं करोति शयनीयात्पादपीठाच्चावरोहित राह्ने निवेदयित, स तु पुत्रजन्म तत्फलमादिशति, 'पाढग'त्ति स्वप्नपाठकानाकारयित,
तेऽपि तदेवादिशन्ति, ततो राह्मा तदादिष्टमुपश्चत्यः
'परिवहद्द'त्ति सुखंसुखेन गर्म परिवहतीति द्रष्टव्यमिति।
(१३-१७) 'जासुमिणे 'त्यादि जपा-वनस्पतिविशेषस्तस्याः सुमनसः-पुष्पाणि रक्तवन्धुजीवकं-लोहितवन्धुकं

'ति पश्चवर्णमि भवतीति रक्तग्रहणं लाक्षारसो-यावकः 'सरसपरिजातकम्' अम्लानसुरदुमिवशेषकुसुमं 'तरुणिव्वाकरः' उदयदिनकरः एतेः समा-पतत्प्रभातुस्येत्यथः प्रभा-वर्णा यस्य स तथा रक्त इत्यर्थः तं, सर्वस्य
जनस्य नयनानां कान्तः-कमनीयाऽभिलपणीय इत्यर्थः ।
सर्वनयणकान्तम्तं 'सूमाले 'ति 'सुकुमालपाणिपाय'
मित्यादिवर्णको दश्यो यावत्स्वरूपमिति राजतालुकसमानं कोमलरक्तत्वाभ्यां । (२०) 'रिडब्वेदे' इत्यादि
ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदाधर्यवेदानां साङ्गोपाङ्गानां सारको
धारकः पारग इत्यादिवर्णको यावत्करणाद् दश्यः ।
[ पृष्ट० १५. ]

(१) 'बहुद्धिं' इत्यत्र बह्याभिः कुब्जिकाभिः याव-त्करणाद्वामनिकाभिः चेटिकाभिः परिक्षिप्ता इत्यादिवर्ण-को दृश्यः।(२३)'जहा मेहो महेलियावज्जं'ति यथा प्रथमे काते मेधकुमारो मातापितरौ सम्बोधयति एवमयभि । केवलं तत्र मात्रा। तं प्रतीदमुक्तं। षतास्तव भार्याः सद्भव-यसः सद्शराजकुलेभ्य आनीता भुड्क्ष्व तावदेताभिः साद्धे विषयसुखमित्यादि तदिह् न वक्तव्यं, अपरिणीत-त्वात्तस्य, कियत्तद्वक्तव्यम् ? इत्याह—' जाव बड्डियकुले ' ित्तं जातोऽस्माकमिष्टपुत्रो नेच्छामस्त्वया वियोगं सोढुं ततो भुक्ष्व भोगान् यावद्वयं जीवाम इत्यत आर-भ्य यावदस्मासु दिवं गतेषु परिणतवयाः वृद्धिते कुल-वंशतन्तुकार्ये निरपेक्षः सन् प्रवजिष्यसीति । [ पृष्ट० १६. ]

(७-८) 'खेलासवा' इह यावत्करणात् ' सुका-सवा' सोणियासवा ' यावद्वइयं विप्रहातव्याः। (१२) 'आध्वित्तष'ति आख्यातुं भणितुमित्यर्थः।

(१४-१५)'निक्समणं जहा महाक्लस्स' यथा भगव-त्यां महाबलस्य तिष्क्रमणं राज्याभिषेकशिविकारोष्टणादि-पूर्वकमुक्तमेवस्यापि वाच्यं । किमन्तम् ? इत्याह-'जावः २ जाव संजमद्वे तस्य प्रवजितस्य किल भगवान्पदिशति स्म-'पर्व देवाणुप्पिया ! गतब्बं चिद्रियव्यं निसीपव्यं तयद्वियव्यं मुजयव्यं भासियव्यं एवं उद्वार २ पाणेर्दि भूतेहिं सत्तेहिं संजमेणं संजमेणं संजमियव्वं अस्सि च णं अट्टे नो पमाइयव्वं. तर णं गयसुकुमाले अणगारे अरहुओ अरिट्टनेमिस्स अंतिष इमं ष्यारूवं धम्मियं उवष्सं सम्मं पडिच्छर् तमा-णाय तह गच्छर तह चिट्टर तह निसीयर निसीयइ तह त्यट्टइ तह भुंजह तह उद्घाय २ पाणेडि ४ संजमेणं संजमइ'।(१८-१९)'जं चेव दिवसं पव्यक्र्य' इत्यादि, यदिह तिहनप्रवित्तस्यापि गजसुकुमारमुनेः प्रतिमाप्रतिपत्तिरभिधीयते तत्सर्वक्षेनारिष्टनेमिनोपढिष्ट-त्वादविरुद्धमितरथा प्रतिमाप्रतिपत्तावयं न्यायो यथा-'पडिवज्जद रयाओ संघयणधिईजुओ महासत्तो । पडि-माओ भावियप्पा सम्मं गुरुणा अणुण्णाओ ॥१॥ गच्छे-चिचय निम्माओ जा पुट्या दस भवे असंपुष्णा । नवम-स्त तद्यवत्थुं होइ जहण्णो सुयाभिगमो ॥२॥" [प्रतिप-द्यते एताः संद्वननघृतियुतो महासत्त्वः प्रतिमा। भावि-तात्मा सम्यम् गुरुणाः नुकातः ॥१॥ गच्छे प्य निर्मातः यावत् पूर्वाणि दश भवेयुरसंपूर्णानि । नवमस्य तृतीः यवस्तु भवति जघन्यः श्रुताधिगमः ॥२॥ ] इति, [ पुछ० १७. ]

(७) ईसिपन्भारगर्णं ति ईषद्वनतसद्नेन 'जान'सि करणात् सतहष्टमं 'वम्बारियपाणी' प्रकार- मुज इत्यर्थः 'अणिमिसनयणे सुक्रपोग्गलनिरुद्धिदृष्टी' ।(९-१२) 'सामिधेयस्य'ति समित्समृहस्य 'समिहाओ 'ति इन्धनभूताः काष्टिकाः 'दब्मे'ति समूलान् दर्भान् 'कुसे' ति दर्भाग्राणीति 'पत्तामोडयं य'ति शाखिशाखाशिखान्मोटितपत्राणि देवतार्चनार्थानीत्यर्थः । (१९) 'अविदृद्दोसपद्द्यं'ति हृष्टो दोषश्चौर्यादिर्यस्याः सा तथा सा चासौ पतिता च-जात्यादेवहिष्कृतेति हृष्ट्र-दोषपतिता न तथेन्यहृष्ट्दोषपतिता अथवा न हृष्ट्रनेषपतिता न तथेन्यहृष्ट्दोषपतिता अथवा न हृष्ट्रनेषपतितेत्यहृष्ट्दोषपतिता, 'कालवित्तणि'न्ति काले-भोगकाले यौवने वर्त्तत इति कालवित्तनी,तां 'विष्य-जहित्ता' विप्रहाय।(२५-२६)'फुल्लियक्तिस्यसमाणे'ति विक्तिस्तपलाशकुसुमसमानान् रक्तानित्यर्थः 'खादिराङ्गारान् 'बहिराहाविकारभूताङ्गारान् 'कहलेण' कर्ष्यरेण। [पृष्ट० १८, ]

(४)अन्यर्थं यावत्करणाद्वहच एकार्थाः विपुला तीवा चण्डा प्रगाढा कट्टी कर्कद्वा इत्येचंलक्षणा द्रष्टव्याः। (६) 'अप्यदुस्लमाणे'ति अप्रद्विषन्-द्वेषमगच्छित्वर्थः (९)
' कम्मरयविकिरणकरं ' कम्मरजोवियोजकम् ' अपुव्वकरणं 'ति अष्टमगुणस्थानकम् । (१०) 'अणंते ' इह यावत्करणादिदं दृश्यम्—' अणुत्तरे
निव्वाधाप निरावरणे किसणे पिडपुण्णें ति। (११)
'सिद्धे' इह यावत्करणात् 'बुद्धे मुत्ते परिणिव्युप'ति
दृश्यं, (१५) 'गीतगंधव्विनिग्वाप'ति गीतं सामान्यं गन्ध्वं
तु सृदङ्गादिनाद्सम्मिश्रमिति,(१९)'भडचडगरपद्वकरचंदपरिक्खिसे' भटानां ये चटकरप्रदृकरा-विस्तारवत्समूदास्तेषां यत्वृन्दं तेन परिक्षितः। (२१)'पहारेत्थ गमणाए'
सि गमनाय संप्रधारितवानित्यर्थः।

### [ वृष्टु० १९. ]

(१) 'बुण्णं ' इह याघत्करणात् ' जराज-जजरियदेहं आउरं झुसियं ' बुभुक्षितमित्यर्थः 'पिवासियं दुन्बलं ' इति द्रष्टव्यमिति। ' मह-इमहालयाओ'सि महातिमहतः इष्टकाराशेः सकाशात्। [ पृष्ट० २१. ]

(८)बहुकम्मणिज्जरत्यं साहिज्जे दिण्णे 'सि प्रती-तमिति । (१५) 'ठिइमेच्णं'ति आयुःश्लयेण भयाध्यवसा-नोपक्रमेणेत्यर्थः ।

### [ पृष्ट० २२. ]

(२-३) 'तं नायमेयं अरहय'ति तदेवं कातं सामान्येन एतद्गजसुकुमालमरणमहेता-जिनेन 'सुयमेयं' स्मृतं पूर्वकाले क्षातं सत् कथनावासरे स्मृतं भविष्यित विक्षातं निवशेषतः सोमिलेनंवमभिप्रायेण कृत-मेतिद्वत्येवमिति शिष्टं-कृष्णवासुदेवाय प्रतिपादितं भविष्यतीति । (८) 'सपिकंख सपिडिदिसं ति समझं-समान-पार्श्वतया सप्रतिदिक्-समानप्रतिदिक्तया अत्यर्थमभिमुख इत्यर्थः, अभिमुखागमने हि परस्परसमावेव दक्षिणवाम-पार्श्वो भवतः, एवं विदिशावपीति । (२०-२२) 'एवं खलु जंबू !समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं अहमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स अहमस्स अज्ययणस्स अयमहे पण्णतेत्विमी'ति निगमनम् । एवमन्यानि पञ्चा-ध्ययनानि, एवमेतेखयोदशमिस्तृतीयो वर्गो निगमनीयः । [ पृष्ट० २४. ]

# चतुर्थे वर्गे दशाध्ययनानि ।

### [ पृष्टु० २६. ]

पश्चमेऽपि तथैव, तत्र प्रथमे (१५) 'सुरिमादीबायणमूलाष 'ति सुरा च-मद्यं कुमाराणामुन्मत्तताकारणं अग्निश्च—अग्निकुमारदेवसंधुक्षितो
द्वीपायनश्च—सुरापानमत्तयुष्मत्कुमारखलीकृतः कृतनिदानो बालतपस्वी सम्प्राप्ताग्निकुमारदेवत्वः षते
मूलं-कारणं यस्य विनादास्य स तथा, अथवा
सुरश्चासावग्निकुमारश्चाग्निदाता द्वीपायनश्चेति सुराग्निद्वंपायनः शेषं तथैव। (२१) 'परिभाइत्ता ' इह
'दाणं च वादयाणं'ति संस्मरणीयं।

# [ पृष्ट० २८. ]

(१-२) 'कोसंबवणकाणणे' पाठान्तरेण 'कोसंब-काणणे' 'पुढवि'त्ति 'पुढवीसिलापट्टर'त्ति दृश्यं, पीयब-तथ'ति 'पीयवत्थपच्छावियसरीरे'त्ति दृश्यं। (१९) 'तिवई' नित त्रयाणां पदानां समाहारिक्षपदी-महस्येव रङ्गभूमौ पदत्रयविन्यासविशेषस्तां छिनत्ति—करोति।

# [ पृष्टु० २२. ]

(९-१०) राजा—प्रसिद्धो राजा युवराजः—राज्यार्हः ईश्वरः प्रभुरमात्यादिः तलवरो—राजवल्लमो राजसमानः माडिन्बिकः—मडम्बाभिधानसिन्नवेशिवशेषस्वामी कौद्ध-मिबकः—हित्रादिकुटुम्बनेता ईभ्याद्यः प्रतीताः।(१२-१३) 'पच्छाउरस्सवि ति 'पच्छ'ति प्रवजता यद्विमुक्तं कुटुम्बकं तिन्विद्यर्थमातुरः—साबाधमानसो यस्तस्यापि यथाप्र-मृत्यां-यथाप्ररूपितां वृत्ति—आजीवनम् 'अनुजानाति' पूर्ववहदाति न पुनवृत्यर्जकस्य प्रवजित्वेन पाश्चात्यनि-मृत्यंवहदाति त पुनवृत्यर्जकस्य प्रवजित्वेन पाश्चात्यनि-मृत्यंवहदाति त सम्बद्धरतीति ।

### [ प्रष्टु० ३१. ]

(१२) 'जाव किमंग पुण' इत्यत्र 'उतुम्बरपुण्फं-पिव दुल्लभा सवणयाष किमंग पुण पासणयाष'ति द्रष्ट्यमिति।

[ पृष्ट० ३२. ]

(२) 'आलिसे ण'मित्यादाविदं दृश्यम्-आदीप्तो भदन्त ! लोकः एवं प्रदीप्तः आदीप्तप्रदीप्तश्च जरया मरणेन च, तत इच्छामि द्वानां प्रियैः स्वयमेवात्मान प्रवाजितुं यावत् आचारगोचरविनयवैनयिकचरणयात्रा-मात्रप्रवृत्तिकं धर्ममाख्यातुमिति, यात्रामात्रार्थं वृत्तिर्यत्र स तथा तम् । (८) 'ईरियासमिया' इत्यादौ यावत्करणाद्त्रन्थान्तरेषु 'भासासमिया' इत्यादि 'मण-गुत्ता' इत्यादि 'वयगुत्ता गुत्तिदिया गुत्तवंभचारिणी'ति द्रष्ट्रयं । (१०) बहु हिं इत्य भैवं द्रष्ट्यं — 'छहु हु मदस्स-दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि विविहेहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणा विहरइं ति । (१६)' जस्सद्वाप कीरइ नग्गभावे ' इत्यादौ याचत्करणादिदं इदयं—' मुंडभावे केसलोष बंभचेरवासे अण्हाणगं अच्छत्तयं अणुवाहणयं भूमिसेज्जाओ फलगलसिज्जाओ परघरप्पवेसे लद्घाव-लदाइं माणीवमाणाइं परेसि हीलणाओ निद्याओ खिसणाओं तालणाओं गरहणाओं उच्चावया विरूवस्वा बावीसं परीसहोवसग्गा गामकंटगा अहियासिङ्जंति तमट्टमाराहेइ'ित्त कण्ठयं । नवरं 'हीलना' अत्रभ्युत्थानादि । 'निन्दना' स्वमनसि कुत्सा । 'सिसणा'लोकसमक्ष एव जा-त्याबुद्घट्टनं । 'तर्जना' बास्यसि रे जाल्मेत्यादि भणनं । 'ताडना'चपेटादिना।'गर्हा'गर्हणीयसमक्षं कुत्सा। 'उच्चा-वचा' अनुकूलप्रतिकूलाः असमञ्जसा इत्यर्थः।'विरूपरूपाः'

विविधस्यभावा द्वार्विश्चतिः परीषहाः । उपसर्गाश्च षोडशः । 'ग्रामकण्टका' इन्द्रियग्रामस्य बाधकत्वेन कण्ट-का इवेति ।

[ पृष्ट० ३३. ]

- (५) 'अट्टिय पउमावइसरिसाओ' ति पद्माव-त्या सहाष्टे, ताश्च पद्मावतीसहराः । समानवक्तव्यता इत्यर्थः । परं नामसु विशेषः । एवं च 'अट्ट अज्झयण'ति एतान्यष्टावध्ययनानि च वासुदेवभार्याष्टकप्रतिबद्धत्वात् । अन्त्यं तु अध्ययनद्वयमष्टकविलक्षणं वासुदेवस्नुषाप्रति-बद्धत्वादिति । पञ्चमस्य वर्गस्य निक्षेपो वाच्यः । (१९० ३४)
  - (२-७) पष्टस्य चोपशंपस्तत्र च पोडशाध्यय-नानि, तेषु क्षोकेनाष्टावर्षौ तु गाथयोक्तानीति । [ ष्टप्र० ३५. ]
  - (१४) 'किण्हे जाव 'त्ति इह यावत्करणात् 'किण्हे किण्होभासे नोले नीलोभासे ' इत्यादि मेघ-निकुरभ्वभूत इत्येतदन्त आरामवर्णको दृश्यः । [ पृष्टु० ३६. ]
  - (१०-११) 'ललिय' ति दुर्ललितगोष्ठी मु-जङ्गसमुदायः। आत्था यावच्छन्दादीता बहुजनस्या-परिभूता। 'जं कयसुक्तय' ति यदेव कृतं शोभ-नमशोभनं वा तदेव सुष्ठु कृतमित्यभिमन्यते पितृपौ-रादिभिर्यस्याः सा यत्कृतसुकृता। (१३) 'पमोष्ट ति महोत्सवः।

[ पृष्ठ० ३७. ]

(३) 'अग्गाइं 'चि अग्रे भवान्यग्राणि प्रधाना-नीत्यर्थः वराणि तान्येव, एकार्थशब्दोगदानं तुं प्राधा- न्यप्रकर्षस्यापनार्थं।(१०) 'अवओडयबंधणयं'ति अवमी-दनतोऽवकोटनतो वा पृष्ठदेशे बाहुशिरसा संयमनेन बन्धनं यस्य स तथा। (१८) 'दवदवस्स 'ति दुतं दुतं।

[ प्रष्ट0 ३८. ]

- (५) 'सुवत्तं णं षस कहे ' व्यक्तं स्फुटम् षषः यक्षः प्रतिमारूपः 'काष्ठं' दारु तन्मयत्वादे-वताशून्यत्वेनाकिश्चित्करत्वादिति । (२१-२३) 'सइरं निग्मच्छउं ति स्वैरं-यथेष्टं निर्यातु । [प्रष्टु० ३९.]
- (१२) 'इह आगय 'मित्यादि, इह नगरे आगतं प्रत्यासम्भत्वेऽप्येवं व्यपदेशः स्यात् । अत उच्यते-इह सं-प्राप्तं प्राप्ताविप विशेषाभिधानायोच्यते इह समवस्रतं-धर्मव्याख्यानप्रह्मतया व्यवस्थितं, अथवा इह नगरे पुन्निरहोद्याने पुनरिह साधूचितावप्रहे इति । [पृष्ट०४०.]
- (११) ' सुद्धप्प'त्ति शुद्धात्मा यावत्करणात् ' वेसि-याइं पवरवत्थाइं परिहिष्ट अप्पमहम्धाभरणालंकियस-रीरे '।

# [ पृष्ठ० ४१. ]

- (७) 'वर्त्यंतेणं'ति वस्त्राञ्चलेन ' करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं दसनदं अंजलि मत्थप कट्टु' इति द्रष्टव्यं । [ पृष्ट० ४२. ]
- (६-७) 'नो चेव णं संचाषद् सुदंसणं समणोवा-वासयं तेयसा समभिणि स्तर्वः सिन र शक्नोति सुदर्शनं समभिणिततुम् आक्रमितुमित्यर्थः। केन ? तेजसा प्रभावेन सुदर्शनसम्बन्धिनेति।

### [ पृष्ठ० ४५. ]

- (१) सहत इत्यादीनि एकार्थानि पदानीति केचित्। अन्ये तु सहते भयाभावेन श्रमते कापाभावेन तितिक्षते हैं न्याभावेन अधिसहते आधिक्येन सहत इति। (५-५) 'अदीणे' त्यादिः तत्रादीनः शोकाभावात् अविमना न शुन्यचित्तः अकलुषो हेषवर्जितत्यात् अनावितः जनाकुलो वा निःश्लो भत्वात् अविपादी किं में जीवितेनेत्यादिचिन्तारहितः अत एवापरितान्तः अविश्वान्तो योगः समाधिर्यस्य स तथा स्वाधिकेनन्तत्त्वाच्चापरितान्तयोगी। (११) 'विल्'-मिबेत्यादि, अस्यायमथी-यथा विले पन्नगः पार्था-संस्पर्शेनात्मानं प्रवेशयित तथा यमाहारं मुखेनासं-स्पृश्लिव रागविरहितत्वादाहारयित—अभ्यवहरतीति। [ पृष्ट० ४७. ]
- (१) अतिमुक्तककथानके किञ्चिल्लिख्यते (१५) 'इंदट्टाणें ति यत्रेन्द्रयप्रिरूर्ध्वीकियते ।

[ पृष्ट० ४८. ]

- (५) 'जा णं 'ति येन भिक्षां दापयामि णमि-त्यलङ्कारे । [पप्र०४९.]
- (९) 'जाव पडिदंसेइ' त्ति इह यावत्करणात् 'गमणाष पडिक्रमइ भत्तपाणं आलोषइ'त्ति द्रष्टन्यं। [पृष्ट० ५०,]
- (९-१०) काहे व'त्ति कस्यां वेलायां प्रभातादिकायां 'किंहं व'त्ति क्व क्षेत्रे, 'कहं व 'ति केन प्रकारेण, 'किक्विच्चरेण' कियति कालेऽतिकान्ते, इत्यर्थः । 'क-म्माययणेहिं 'ति कर्मणां-झानावरणादीनामायतनानि-आदानानि तै:। कर्मणां झानावरणादीनामायतनानि

आदानानि वा बन्धहेतच इत्यर्थः । इति कर्मायतनानि कर्मादानानि वा। पाठान्तरेण 'कम्मावयणेहिं 'ति तत्र कर्मापतित आत्मनि संभवति तानि तथा।,

[ यृष्ट० ५३. ]

(२२) अष्टमे तु किमपि छिल्यते—'रयणाविल ' त्ति रत्नावली आभरणविशेषः । रत्नावलीव रत्नावली । यथा हि रत्नावली उभयत आदिस्रक्ष्मस्थूलस्थूलतर-विभागकाहलिकाख्यसौवर्णावयवद्वययुक्ता भवति, पुनर्भ-ध्यदेशे स्थूलविशिष्टमण्यलङ्कता च भवति, एवं यत्तपः पट्टादाबुपद्दरयमानिमममाकारं धारयति तद्दत्नावलीत्यु-च्यते। तत्र चतुर्थमेकेनोपवासेन षष्ठं द्वाभ्यामष्टमं त्रिभिः। ततोऽष्टौ पष्टानि,तानि च स्थापनायां चत्वारि चत्वारि क्र-त्वा पङ्कित्रयेण नव को एकान् कृत्वा मध्यको ऐ शुन्यं विधा-य शेषेस्वष्टास्वष्ट पष्टानि रचनीयानि। ततश्चतर्थादि चतुर्स्त्रिशत्तमपर्यन्तं । चतुर्त्त्रिशत्तमं च पोडशभिक्षः पवासैः। ततो रत्नावलीमध्यभागकल्पनया चतुस्त्रिद्यात्प-ष्टानि, एतेषां स्थूलमणितया कल्पितत्वात्, एतानि चो-त्तरार्वेण द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पट्ट पञ्च चत्वारि त्रीणि द्वे च स्थापनीयानि, अथवाऽष्टाभः पड्सिश्च रेखाभिः पश्चित्रशत्कोष्ठकान् विधाय मध्ये शुन्यं कृत्वा शेषेषु चतुरित्रशत्षष्ठानि स्थापनीयानीति। एवं चतुरित्र-शत्तमादीनि चतुर्धान्तानि पुनरप्यष्ट च षष्टानि। स्था-पना त्वेषां पूर्ववत् । पुनरप्यष्टमषष्टचतुर्थानीति । प्रथ-मायां परिपाट्यां सर्वकामगुणितं पारयति। तत्र सर्वे कामगुणा अभिलषणीया रसादिगुणाः सञ्जाता यस्मिन् तत्त्रथा सर्वरसोपेतमित्यर्थः। भोजनभिति गम्यते। पार-णकसंग्रहगाथा—" पढमंमि सञ्वकामं पारणयं बीदव

बिगइवज्जं । तइयं च अलेवाडं आयंबिलमो चउत्यंमि"। पारणक इति गम्यते । वाचनान्तरे—" पढमीम सन्व-गुणिए पारणक " मिति दृश्यते ।

## [ प्रष्यु० ५५. ]

(२०) 'ओरालेण'मिह यावत्करणादिदं दृश्यं— 'पयत्तेणं पगिहिष्णं कलाणेणं सिवेणं घण्णेणं मंगलेलं सस्सिरीषणं उदग्गेणं उत्तमेणं उदारेणं तवोक्षम्मेणं सुका भुक्खा निम्मंसा अद्विचम्मावणद्धा किडिकिडियभूया किसणा धमणिसंतया जाया यावि होत्था, जीवंजीवेणं गच्छद्द जीवंजीवेणं चिद्वद्द भासं भासिस्सामित्ति गिलाइ से जहा नामण कहसगडिया इ वा पत्तसगडि-या इ वा इंगालसगडिया इ वा उण्हे दिण्णा सुका समाणी ससदं गच्छद्द ससदं चिद्वद्द, एवामेव काली वि अज्ञा ससदं गच्छद्द ससदं चिद्वद्द उवचिया तवेणं तेण्णं अवचिया मंससोणिएणं हुयासणेव भासरासिपलिच्छण्णा तवेणं तेण्णं तवतेयिसिरीष अईव २ उवसोमेमाणी २ चिद्वद्दंति, इह तपोविशेषणद्याद्दा एकार्थाः, अर्थभेदिव-वक्षायां तु प्रथमज्ञातविवरणानुसारेण ज्ञेयाः । 'जीवं-जीवेणे ति-जीवबलेन न दारीरबलेनेत्यर्थः।

## [ युग्नुठ ५७. ]

- (४) कणगाविल 'ति कनकमयमणिकरूप आभरणविशेषः।
- (१२) 'खुड्डागं सीइनिक्कीलियं'ति वक्ष्यमाणमह-दपेक्षया श्रुलकं हवं सिंहस्य निष्कीडितं विद्वतं गमन-मित्यर्थः। सिंहनिष्कीडितं तदिव यत्तपस्तित्सहनिष्की-

डितमच्यते। सिंहो हि गच्छन् गत्वा गत्या अतिकान्त-देशमवलोकयति । एवं यत्र तपसि अतिकान्तं तपोवि-शेषं पुनः पुनरासेव्याग्रेतनं तत्तत् प्रकरोति तर्तिसहनि-क्तीडितमिति । इह च एकद्वयाद्य उपवासाश्चतुर्थपष्ठा-दिशब्दवाच्याः । एतस्य च रचनेवं भवति । एकादयो नवान्ताः क्रमेण स्थाप्यन्ते । पुनरपि प्रत्यागत्य नवादय एकान्तास्ततश्च द्वयादीनां नवान्तानामश्रे प्रत्येकमेका दयोऽद्यान्ताः स्थाप्यन्ते । ततो नवाचेकान्तप्रत्यागतप-ङक्तवां अष्टादीनां द्वचन्तानामादौ सप्तादय एकान्ताः दकान्ताः स्थाप्यन्त इति । स्थापना चेयं-।१।२।१।३।२।४। ।१।२।१॥ दिनसङ्ख्या चैवम् । इह द्वे नवकसङ्कलने । तत पका ४५ । पुनः ४५ । अन्त्या चाष्ट्सङ्कलना ३६ । अपरा च सप्तसङ्खलना २८ । तथा पारणकानि ३३ । तदेवं सर्वसङ्ख्या १८७। एते चैवं षण्मासाः सप्तदिना-धिका भवन्ति एतेषु च चतुर्गणितेषु द्वे वर्षे अष्टा-विंशतिदिनाधिके भवतः।

## [ पृष्ठ० ५८. ]

(९) एवं महासिंहनिष्क्रीडितमिष । नवरमेका-द्यः षोडशान्ताः षोडशाद्यश्चेकान्ताः स्थाप्यन्ते । ततश्च द्वयादीनां षोडशान्तानामश्चे प्रत्येकमेकाद्यः पश्चदशा-न्ताः षोडशादिषु त्वेकान्तेषु पश्चदशादीनां द्वश्यन्ताना-मादौ प्रत्येकं चतुर्दशादयः एकान्ताः स्थाप्यन्ते । दिन-मानं त्वेवम्-इह पोडशसङ्कलनाद्वयं १३६ पश्चदशसङ्कलना १२० चतुर्दशसङ्कलना १०५ पारणकानि ६१ सर्वांग्रं ५५८ ।

## [ पृष्ठ० ६०. ]

(४) 'खुड्डियं सञ्वओभहं पडिमं'ति क्षुद्रिका-महत्यपेक्षया। सर्वतः सर्वासु दिक्षु विदिक्षु १२३४५ ह्र समसङ्ख्येति सर्वतोभद्रा। त- थाहि-पकादीनां पञ्चान्तानामङ्कानां स- ५१२३४६ हे ११२३४६ हे ११२३४६ हे ११२३४६ हे १११११ हे ११११ हे १११११ हे ११११ हे १११ हे १११ हे १११ हे ११११ हे ११११ हे ११११ हे १११ हे ११ हे १११ हे १११ हे १११ हे ११ हे ११ हे १११ हे १११ हे १११ हे ११ हे ११ हे ११ हे

[पृष्ठ ६१]

(२४) भद्रोत्तरप्रतिमायाः स्थापनोपायगाथेयं -''पंचाई य नवंते ठिवउं मज्झं तु आदिमणुपर्ति । सेसे कमसो ठिवउं जाण भद्दोत्तरं खुडुं ॥६॥'' इह पंचसप्तत्यधिकं द्यातं तपोदिनानां। पंचविंदातिस्तु पारणकदिनानां ।**ए**वं दा-तद्वयं दिनानामेकस्यां पारिपाठ्यां भवति। तश्चतुष्टये त्वेतः देव चतुर्गुणमिति ।वाचनान्तरे प्रतिमात्रयस्य लक्षणगाथा उपलभ्यन्ते ।यथा-''आई दोण्ड चउत्थं आई भद्दोत्तराष बार-समं। बारसमं सोलसमं वीसइमं चेव चरिमाई॥१॥" आ-दिः प्रथमं तपः इयोः श्रद्धसर्वतोभद्रमहासर्वतोभद्रयोः प्र-तिमयोश्चत्र्य-एकोपवासः तथा आदि:-आदं तपो भद्रोत्त-रायां-तृतीयप्रतिमायां द्वादशं-उपवासपंचकं. ततः क्रमेण द्वारुशं-उपवासपञ्चकं षोडशं-उपवाससप्तकं विशति-तमं वैव-उपवासनवकम् , एवं च चरमानि सर्वान्ति-मतपांसि शेपाणि त क्रमेण स्थाप्यन्त इति तप ब्रयेऽपि प्रथमपंकिरचनेति । अथ दितीयादिपंकिर्चनार्थमाह— ''पढमं तइयं तो जाव चरिमयं ऊणमाइओ पूरे। पंच य परिवाडीओ खुडुगभदुत्तराष य ॥२॥" प्रथमपंक्ती 'तइयं'ति तृतीयमंद्धं पढमं-द्वितीयपंक्तिरचनायां प्रधमं स्थापयेत्। स व श्रद्धसर्वतोभद्रायां त्रिको भवति। भद्रोत्तरायां तु सप्तकः। 'तो'त्ति ततोऽनन्तरं क्रमेणोत्त-रान् स्थापयेद् यावश्चरमं । स च सर्वतोभद्रायां चतु-ष्ककानन्तरः पंचको भवति । भद्रोत्तरायां त्यष्टकान्तरो नवक इति। ततश्चरमानन्तरं यद्नं कोष्टकाज्ञातं तदा-दित:- एककादेरारभ्य पूरयेदिति, एवं एकको द्विकश्च सर्वतोभद्रायां। इतरस्यां तु पंचकः षट्-कश्चेति द्वितीयपंकिस्थापना । एवमेवोपरितन्यपेक्षयाऽ-धस्तनी इत्येवं सर्वाः पंच परिपाट्याः-पंकयो रच-नीयाः। खुडु ति श्रुद्रकसर्वतोभद्रायां भद्रोत्तरायां चेति। गाथार्थश्चायं प्रागुक्तयन्त्रकाद्वसेय इति । अथ महास-वेतोभद्राया द्वितीयादिपंकिरचनार्थमाह—' पढमं तु चउत्थं जाव चरिमयं ऊणमाइओ परे। सत्त य परि-

वाडीओ महालष् सन्वओमहे ॥ ३॥ " महासर्वतोमद्रायां द्वितीयायां पंक्ती कर्तव्यतायां प्रथमं-आदौ चतुर्थं
-प्रथमपंक्तयपेक्षया चतुर्थस्थानवित्तं, यथा प्रथमपंक्ती
चतुष्ककस्ततः क्रमेणान्यानवस्थाप्य यावश्चरमं यथा
संप्तकस्ततोः नन्तरं यदूनं पंक्तेस्तदादितः पूरयेत्। एवं
च सप्त परिपाट्यः-पंक्तयः पूरियतव्याः । 'महालये'ित्त
महति सर्वतोमद्गे-सर्वतोभद्रप्रतिमायामिति ।
[प्रष्ट् ६२.]

(१२) मुक्तावली सुझानैव । नवरं तस्यां चतुर्थ । ततः पष्टादीनि चतुर्स्त्रिशत्तमपर्थन्तानि चतुर्ध्यभक्तान्तरितानि । ततश्चतुर्थ । ततः प्रत्यावृत्या द्वाः विश्वत्तमादीनि पष्टान्तानि । ततश्चतुर्थ च करोति । एवं चेथं तपसि इयत्प्रमाणा भवति-पोडशसङ्कर्णनादिनाः १६६ पंचदशसङ्करुना च १२० चतुर्थानि २८ पारणकानि ६९ । एपां च मीलनेन मासाः ११ दिनानि १२ भवन्ति । सुत्रे तु दिनानि १५ दृदयन्ते तत्तु नावगम्यत इति ।

(३-४) अथानन्तरोदितानां काल्यादिसाध्वीनां पर्यायपरिमाणप्रतिपादनायाह-'अट्ट य' गाहा, अप्ट च वर्षा-ण्यादिं कृत्वा एकोत्तरिकया-एकोत्तरतया क्रमेण यावत सप्तदश तावच्छ्रेणिकमार्याणां पर्याय इति ॥ यदिह न व्याख्यातं तज्ज्ञाताधर्मकथाविवरणादवसेयम् ॥ एवं च समाप्तमन्तकृहशाविवरणमिति॥

अनन्तरसपर्यये जिनवरोदिते शासने, यकेह समयानुगा गमनिका किछ प्रोच्यते । गमान्तरमुपैति सा तदपि सद्धिरस्यां छता-वरूढगमशोधनं ननु विधीयतां सर्वतः ॥१॥ इत्यन्तरुहशावृत्तिः सम्पूर्णा॥ [ श्रीचन्द्रगच्छीयश्रीमद्भयदेवविरचितानुत्तरौपपातिकदशावृत्तिः । ]
[ प्रमू० ६५ ]

अथानुत्तरौपपातिकदशासु किश्चिद्वधाख्यायते । तत्रानुत्तरेषु विमानविशेषेषूपपातो जन्म अनुत्तरोपपातः स विद्यते येषां तेऽनुत्तरौपपातिकास्तत्प्रतिपादिका दशाः। दशाध्ययनप्रतिबद्धप्रथमवर्गयोगादृशाः
प्रन्थविशेषोऽनुत्तरौपपातिकदशास्तासां च सम्बन्यस्त्रं।
तद्वशाख्यानं च ज्ञाताधर्मकथाप्रथमाध्ययनादवसेयं शेषं
सूत्रमपि कण्ट्यं ॥

पृष्ट उर ]

(५) नवरं तृतीयवर्गे 'वुत्तपिडवुत्तय'ति प्रविज्याप्रहणश्रवणमूर्विछतोत्थिताया मातुः पुत्रस्य च परस्परं
प्रव्रज्याग्रहणिनिषेधनविषया तत्समर्थनविषया चोक्तिप्रत्युक्तिरित्यर्थः।(६-७) महाबलो भगवत्यां। थावचापुत्रःपश्वमे ज्ञाताष्ययने।(१७)तथा 'आयंबिलं'ति द्युद्धौदनादि।
(१९) 'संसट्टं'ति संस्पृष्टहस्तादिना दीयमानं संस्पृष्ट्म।
' उज्झियधिम्मयं 'ति उज्ज्ञितं-परित्यागः' स एव
धर्मः-पर्यायो ययास्ति तदुज्ज्ञितधिमकं. (०) 'समणे'त्यादि श्रमणो-निर्यन्थादिः ब्राह्मणः-प्रतीतः अतिथिःभोजनकालोपस्थितः प्राधूर्णकः कृपणो-द्रिदः वनीपको
याचकविशेषः

[ ६० ०छपु ]

(९-१०) 'अब्भुज्जयाष'ति अभ्युद्यताः-सु-विहितास्तत्सम्बन्धित्वादेषणाऽभ्युद्यता तया, 'पयययाष' त्ति प्रयतया प्रकृष्टयत्नवत्या, 'पयत्ताष'ति प्रदत्तया गुरु-भिरनुक्षातयेत्यर्थः 'पग्गहियाष'ति प्रगृहीतयाप्रकर्षेणा-भ्युपगतया (१२-१४)अदीनः अदीनाकारयुक्त इत्यर्थः अ,- विमनाः' अविगतचित्ता अशुन्यमना इत्यर्थः, अकलुषः क्रोधादिकालुष्यरहितत्वात्, 'अविषादी' विषादवर्जितः, 'अपरितन्तयोगी' अविश्वान्तसमाधिः, 'जयणघडणजोग-चिरत्ते'त्ति यतनं-प्राप्तेषु योगेषूद्यमकरणं घटनं च-अप्राप्तानां तेषां प्राप्त्यर्थं यतः, यतनघटनप्रधाना योगाः संयमव्यापारा मन प्रवृत्तयो वा यत्र तत्तथा तदेषंभूतं चिरतं यस्य स तथा। 'अहापज्ञत्तं'त्ति यथापर्याप्तं-यथा-लब्धमित्यर्थः। 'समुद्दाणं'ति भैक्ष्यं। (१८) 'विलमिवे'-त्यादि, अस्यायमर्थः-यथा विले पन्नगः पार्थ्वासंस्पर्शे-नात्मानं प्रवेशयित तथाज्यमाहारं मुखेनासंस्पृशक्तिव रागविरहितत्वादाहारयित-अभ्यवहरतीति।

## विद्यु ७४

(८) 'तवरूवलावण्णे ' त्ति-तपसा-करणभूतेन रूपस्य-आकारस्य लावण्यं-सौन्दर्य नपोरूपलावण्यमभूत्।(८) शुष्कछ्ली-शुष्कत्वक् काष्ट्रस्य सत्का
पादुका काष्ट्रपादुका प्रतीता 'जरम्मओवाहण' ति जरत्काजरती जीर्णत्यथः सा बासाञ्चपानञ्चेति जरत्कोपानत्।
(१०) 'अद्विचम्मछिरत्तार' ति अस्थीनि च वर्म च
शिराश्च-स्नायवो विद्यन्ते ययोस्तौ तथा तद्भावस्तत्ता
तथा अस्थिचम्मशिरावत्तया प्रक्षायेते यदुत पादावेताविति न पुनर्मासशोणितवत्त्तया तयोः श्लीणत्वादिति।
(१२-१३) 'अयमेयारूवे तवरूवलावण्णे होत्था से जहा
नामए' ति प्रत्यालापकं द्रष्ट्यं, (१३) 'कल्ल' ति कलायो
धान्यविशेषस्तेषां 'संगलिय' ति प्रतिक्रा मुद्रा माषाश्च
प्रतीताः। (१४) 'तरुणय' ति अभिनवा कोमलेत्यर्थः। (१५)
'मिलायमाणि ति म्लायन्ती-म्लानिमुपगता।

## [ युष्ट० ७५ ]

(२) 'काकजंघा इ व'त्ति काकजङ्गा-वनस्पतिविशेषः, सा हि परिहर्यमानसायुका स्थूलसन्धिस्थाना च भवती-ति । तया जङ्गयोरुपमानम् । अथवा काको बायसः कङ्कः ढेणिकालिके च पक्षिविशेषी तज्जङ्घा च सभावती निर्मासशोणिता भवतीति ताभ्यामुपमानमिहोक्तमिति। (५) 'कालिपोरि'त्ति काकजङ्घावनस्पतिविशेषपर्व मयूर-हेणिकाकालिके पक्षिविशेषौ अथवा हेणिकालः-तिडुः। (८-९) 'बोरीकरील्ले इ' बदरी-कर्कन्धः करीरं प्रत्यप्रं कन्दलं, शस्यकी शास्मली च चृक्षविशेषी पाठान्तरेण 'सामकरिल्ले इ.वा 'तत्र च स्यामा-प्रियङ्गः। (११) 'कडिपत्तस्से 'त्ति कटी एव पत्रं-प्रतलत्वे-नावयवद्वयरूपतया च सर्गादिवृक्षदलं कटीपत्रं तस्य, पाठान्तरेण कटीपट्टस्य, उष्ट्रपाद इति वा, करभचरणो हि भागद्वयरूपोऽनुन्नतश्चाधस्तात् भवतीति तेन युत-प्रदेशस्य साम्यं, 'जरम्गपाष इ' जरहवपादः, 'उदरभाय-णस्सं'त्ति उदरमेव भाजनं श्लाममध्यभागतया पिठरांद्य-दरभाजनं तस्य । (१५) 'सुक्रदिष इ वा' इति शुष्क:-शोषमुपगतो दृतिः-चर्ममयजलभाजनविशेषः। 'भज्जणय-कभक्षें सि चणकादीनां भर्जनं-पाकविशेषापादनं तदर्थं यत्कभल्लं-कपालं घटादिकर्ष्यरं तत्त्रथा। 'कट्टकोलंबर इ' जािबजािबानामवनतमग्रं भाजनं वा कोलम्ब उच्यते काष्ट्रस्य कोलम्ब इव काष्ट्रकोलम्बः परिदृश्यमानावनतः हृद्यास्थिकत्वात् । 'रवामेवोदरं सुक्कं लुक्लं निम्मंस' मित्यादि पूर्ववत् , 'पासुल्यिकडयाणं'ति पांशुलिकाः-पार्श्वास्थीनि तासां कटकौ-कटौ पांशुलिकाकटौ तयोः (१८) थासयावली इ व'सि स्थासका-दर्पणाकृतयः स्फूर-

कादिषु भवन्ति तेपामुपर्युपरिस्थितानामावली-पद्धतिः स्थासकावली देवकुलामरसारकाकृतिरिति भावः। 'पाणा-वली इ व'त्ति पाणशब्देन भाजनिवशेष उच्यते तेषामा-वली या सा तथा, 'मुंडावलि'त्ति वा मुण्डाः-स्थाणु-विशेषा येषु महिपीवाटादौ परिघाः परिक्षिप्यन्ते तेषां निरंतरव्यवस्थितानामावली-पिक्कियां सा तथा, तथा 'पिट्कं संडयाणं'ति पृष्ठवंशाभ्युन्नतप्रदेशानां।

[ वृष्ट ७६ ]

(२-३) 'कण्णावली'ति कर्णा मुकुटादीनां तेषामाव-ली-संहतियां सा, तथा 'गोलावली'ति गोलका-वर्त्तलाः पाषाणादिमयाः । 'बहुय'त्ति वर्त्तका जत्वादिमया बाळर-मणकविशेषाः । ' एवामेवे ' त्यादि पूर्ववत् । ( ४ ) ' उरकडयस्स 'त्ति उरो-हृदयं तदेव कटकशुरःक-टकं तस्य । (५-६) 'चित्तकट्टरे इव'त्ति इह चित्तराब्देन किलिआदिकं वस्त किञ्चिद्रच्यते तस्य कट्टं-खण्डं तथा 'वियणपत्ते'ति व्यजनकं-वंद्यादिदलमयं वायुदीरणं तदेव पत्रमिव पत्रं व्यजनपत्रं 'तालियंटपत्ते इ 'ति तालवृन्त-पत्रं-व्यजनपत्रविशेषः एभिश्लोपमानमुरसः प्रतलतयेति । (८८) 'समिसंगितय' ति शमी-वृक्षविशेषस्तस्य सङ्ग-लिका फलिका. एवं बाहाया अगत्थिओ य उक्षविशे-षाविति (१०) 'सुक्रच्छगणिय'ति छगणिया-गोमयप्रतरः वटपत्रपलाशपत्रे प्रतीते (१५) 'करगगीवा इ व'ति वा-र्घटिकाग्रीवा । कुण्डिका-आलुका ।'उच्चत्थवणर इ व'सि उच्चस्थापनकम् पिभिस्त्रिभिरुपमानैर्प्रीवायाः कृशती-क्लेति ।

[ also @ ]

<sup>(</sup>१-२) 'हणुयाप'ति चिहुकस्य 'लाउयफलै इ

व'ति अलाबुकं-तुम्बिनीफलं। 'हकुवफले'ति हकुवी-वनस्पतिविशेषस्तस्य फलमिति। 'अंबगिट्टया इ व'ति आम्रकस्य-फलविशेषस्यास्थीनि-मज्जा आतपे दत्तानि शुष्कानीत्पादि सर्वमनुसर्तव्यं।(३-४)'सुक्कजलेया इ व'ति जलौका-ह्योन्द्रियजलजन्तुविशेषः। 'सिलेसगुलिय 'ति स्थेष्मणो गुटिका।'अलतगुलिय'ति अलकको-लाक्षारसः। पतानि हि चस्तृनि शुष्कानि विच्छायानि सङ्कोचवन्ति भवन्तीति ओष्ठोपमाननयोक्तानि। जिह्नावर्णकः प्रतीतः। (९) 'अंबगपेसिय'ति आत्रं प्रतीतं तस्य पेशिका ख-ण्डम्। (९) अम्बालकं-फलविशेषः। मातुलुङ्गं-बीजपूरकः मिति। (११) 'वीणाछिङ्गे'ति वोणारन्त्रं।

(१) 'बद्धीसगव्छिट्टे इ व'त्ति बद्धीसको-बाद्यवि-शेषः । ' पासाइयतारिगा इ व 'त्ति प्रभातसमये तारि-का-ज्योतिः ऋक्षमित्यर्थः सा हि स्तोकतेजोमयी भ-वतीति तया लोचनमुपमितमिति, पाटान्तरेण प्रामा-तिकतारा इति । (३-४) भूलाछह्नो इ व ति मूलकः-कन्दविशेषस्तस्य छल्ली-त्वक् । सा हि प्रतला भवतीति । तयोरूपमानं कर्णयोः कृतं । 'वालुंकछङ्घी' वालुंकं -चिर्भटं । 'कारेल्लाछली'ति कारेलकं बल्लीविशेषफलमिति । कविश्व नीतिपदं न दृश्यते न चावगम्यते ।(६)'धण्णस्स सीस'ति 'घण्णस्स णं अणगारस्य सीसस्य अयमेयादवे तव-रूवलावण्णे होत्था'(७) 'तरुणगलाउए व'त्ति तरुणकं-को-मलं'लाउयं' अलाबु तुम्बकमित्यर्थः।'तरुणगरलालुय'ित आलकं कन्दविशेषः तञ्चानेकप्रकारमिति विशेषपरि-प्रहार्थमेलालुकमित्युक्तं । सिण्हालुष इ व ति सिस्तालकं फलविशेषो यत्सेफालकमिति लोके प्रतीतं तच्य तहणं Ì

यावत्करणात् 'छिण्णमुहे दिण्णं सुक्कं समाणं मिला-यमाणं चिद्दह'ति दश्यम् । 'एव'ति 'एवामेव घण्णस्स अणगारस्स सीसं सुक्कं लुखं निम्मंसं अद्विचम्मछिर-ताप पण्णायद्द नो चेव णं मंससोणियत्ताप'ति, अय-मप्यालापकः प्रत्यक्षवर्णके दृश्यो नवरमुद्रभाजनकर्ण-जिह्नोष्टवर्णकेष्वस्थीति पदं न भण्यते अपि तु 'चम्म-छिराप पण्णायद्द'ति वक्तव्यमिति । पादाभ्यामारभ्य मस्तकं यावद्वणितो धन्यकमुनिः । पुनस्तथैव प्रकारान्त-रेण तं वणयन्नाह—

(३-१५) 'धण्णे ण'मित्यादि धन्योऽनगारो णंकारो वाक्यालङ्कारार्थः । किभृतः ?–शुष्केण मांसाद्यभावात् 'भुक्खेणं'ति बुभुक्षायोगात् रूक्षेण पादजङ्घोरुणाऽवयव-जातेन लक्षित इति गम्यते, समाहारद्वन्द्वश्चायमिति। तथा 'विगयतडिकरालेणं कडिकडाहेणं'ति विकृतं-बीभत्सं तच्च तत्तटीषु-पार्श्वेषु करालं-उन्नतं श्लीणर्मा-सतयोन्नतास्थिकत्वात् विकटतटीकरालं तेन कटी एव कटाहं-कच्छपपृष्ठं भाजनविशेषो वा कटीकटाहं तेन लक्षित इति गम्यते। एवं सर्वत्रापि। 'पिट्टमवस्सिएणं'ति पुष्ठं-पश्चाद्भागमवाश्चितेन तत्र लग्नेन यक्तुशिहादी-नामपि शीणत्वात्, उदरमेव भाजनं क्षाममध्यत्वात उद्राजनं तेन। 'जोइज्जमाणेहिं'ति निर्मासतया दृश्य-मानैः 'पांसुलिकडपहिं'ति पार्श्वास्थिकटकैः, कटकता च तेर्षा वलयाकारत्वात्।'अक्खसुत्तमाले इ व'त्ति अक्षाः-फलविशेषास्तेषां सम्बन्धिनी स्त्रप्रतिबद्धा माला-आवली या सा तथा संब गण्यमानेनिर्मासतयाऽतिब्य-कत्वात . प्रष्टकरण्डकसन्धिभिरिति प्रतीतं। तथा गङ्गा- तरक्रभृतेन-गक्काकछोलकरणेन परिदश्यमानास्थिकत्वात् उद् एव कटकस्य-वंशदलमयस्य देशभागी-विभाग इति वाक्यमतस्तेन । तथा शुष्कसर्पसमानाभ्यां बाहुभ्यां 'सिढिलकडाली विव' कटालिका-अश्वानां मुखसंयमनो पकरणिवशेषो लोहमयस्तद्व हुम्बमानाभ्यामग्रहस्ताभ्यां बाह्वोरग्रभूताभ्यां शयाभ्यामित्यर्थः । 'कंपणवाद्यो इ व'ति कम्पनवातिकः-कम्पनवायुरोगवान् 'वेवमाणीप ति वेपमानया कम्पमानया शोर्षघटया-शिरःकटिकया लक्षितः प्रमलानवदनकमलः प्रतीतम् । 'उच्मडघडमुहे'ति उद् भटं विकरालं भ्रीणप्रायदशनच्छद्त्वाद् घटकवदेव मुखं यस्य स तथा । 'उच्झुडुनयणकोसे'ति 'उच्मुडु'ति अन्तः प्रवेशितो नयनकोशी-लोचनकोशको यस्य स तथा 'जीवंजीवेणं गच्छर' जीववीयेण न तु शरीरवीयेणत्यर्थः, शेषमन्तकृदशावदिति ।।

शब्दाः केचन नार्थतोऽत्र चिदिताः केचिनु पर्यायतः,
स्त्रार्थानुगतेः समूद्य भणतो यज्जातमागःपदम्।
वृत्तावत्र तकत् जिनेश्वरवचोभाषाविधौ कोविदैः,
संशोध्यं विद्यितादरैर्जिनमतोपेक्षा यतो न क्षमा ॥१॥
प्रत्यक्षरं निरूप्यास्य, प्रन्थमानं विनिश्चितम् ।
द्वाविंशतिशतमिति, चतुर्णां वृत्तिसङ्ख्यया ॥२॥
अनुत्तरोपप्रातिकास्यनवमाङ्गप्रदेशविवरणं समाप्तमिति॥

# ॥ शुद्धिपत्रम् ॥

| वृष्ठ | पंकि              | <b>અ</b> શુદ્ધ              | શુદ્ધં                         |
|-------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ટ     | 8                 | देवाणुण्यिया णं             | देवाणुण्यियाणं                 |
| 8     | 9                 | अरिहा                       | अरहा                           |
| 용     | <sup>!</sup> ९-११ | कयाइं                       | कयाइ                           |
| G,    | 9                 | पण्णासे। इवं                | पण्णसे। " एवं                  |
| હ     | १४                | सम्मतं                      | समत्तं                         |
| 6     | ११                | भावेमाणे                    | भावेमाणा                       |
| ९     | 9                 | विहरइ                       | पडिविसज्जइ                     |
| १०    | 3                 | अरहओ                        | अरहया                          |
| ११    | 2                 | गाहावर्                     | गाहावई                         |
| ११    | ६                 | हरिणेगमेसीभत्तया            | हरिणेगमेसिभत्तया               |
| ११    | १८                | अणुकंपणहाच                  | अणुकंपणद्वाप                   |
| ११    | २६                | ष्यमद्दहहुतुह               | ष्यमटुंहदुतुहु                 |
| १३    | 3                 | अण्णया                      | " अण्णया                       |
| 83    | १६                | पडिणिक्सिमित्रा             | पडिणिक्समित्ता                 |
| १३    | સ <b>શ</b>        | देवाणुष्पिये ।              | देवाणुष्पिष !                  |
| १४    | 8                 | सोमिलम्स                    | सोमिलस्स                       |
| १५    | ર                 | पडिणिक्सिम्                 | पडिणिक्समइ                     |
| ٩٤    | G                 | इत्थिसंघवरगष सकोरंट         | हत्थिखंघवरगण<br>छत्तेणं सकोरट  |
| १५    | २०                | धम्मकहार                    | धम्मकद्दा                      |
| १७    | <                 | <b>र</b> गराइंसंपिजित्रसाणं | बगराइयं [॰]<br>उवसंपज्जित्ताणं |
| १८    | १८                | <b>अहिवासे</b> श            | अहियासेर                       |

| 7  | ९ १०           | क्रवहं                       | क्रपहे                                         |
|----|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 7  | २ २०           | जंब् ।                       | अंधू !                                         |
| 3  | २ १९-          | २२ गिह । अहमह पण्णा          | त निहं। असमट्टे प्रवासे                        |
| સ  | <b>१</b> ४-    | २१ चेव सेतुज्ञ । पण्णत्त     | चेव [जावं] सेसुडंजैं।                          |
| 30 | e e            | पञ्चइया                      | पण्णस                                          |
| 70 | १।१०।<br>११।२५ | अधण्ण। वव। भग्र।             | पव्यक्तम्<br>अधण्णे । एवं ।<br>सूर्यं । पुसाणं |
| ३० | ११             | पञ्चयामि                     | पव्यवस्तर                                      |
| ३१ | લ્             | पउमावई देवी                  | पडमावर्र देवी                                  |
| ३१ | १४             | देवाणुष्पिया !               | देवाणुच्पिया                                   |
| ३२ | •              | पव्वाइये                     | पञ्चाबद्                                       |
| 34 |                | पडमावई                       | पउमावह                                         |
| ३४ | १३             | इमा                          | <b>इ</b> मो                                    |
| 36 | (              | अयोमय                        | अयोमयं                                         |
| 83 | २०             | भंते ।                       | भंते !                                         |
| 88 | ર              | मे                           | मे                                             |
| 88 | १८             | भातोसिज्जमाणे                | अक्रोसिज्जमाणे                                 |
| 84 | લ્             | मालागारे                     | अणगारे                                         |
| 80 | સારર           | तस्स । अश्युत्त              | तर्सित । अइमुत्ते                              |
| 86 | ११             | पायाहिणं वंद्र               | पायाहिणं [0] वंद्र                             |
| 43 | ۹.             | " जर्णं "॥ मेते !            | " जह मं अंते !॥ "                              |
| 48 | ३।१८           | समाणा । उठवीस १              | समाणा[०]। छव्वीसं२                             |
| 44 | 22             | पिलच्छण्णा                   | पलिच्छक्को                                     |
| ५५ | \$             | अहांसुत्ता                   | <b>अहासु<del>त</del>ं</b>                      |
| ५८ | ९११०।<br>११।२५ | नवर। नवर। व्यक्तेकः।<br>बद्ध | नवरं । नंबरं ।<br>बनकेककं । चंदद               |

| 46         | २३       | भिक्खासदणं । अहासुत्ता  | भिक्खासपणं अहासुत्तं   |
|------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 49         | १०।१७।२४ | भिक्खासग्रहि। अहासुत्ता | भिक्लासपहिं अहासुर्त   |
| . 52       | રક       | सामार्यारं              | समाइयमाइयाई            |
| 50         | 9        | भंते '                  | भंते '                 |
| હર         | १९       | य णं                    | य [०] णं               |
| ७३         | 10       | भन्तं न लभइ             | भत्तं लभइ              |
| 40         | વે       | कंकाजंघा                | काकजंघा                |
| <b>८</b> १ | 26       | -िपया ! ;               | प्पिया !               |
| <b>دو</b>  | १६       | कयलक्खणे                | कयलक्खणे ।             |
| १०३        | ११       | 9191                    | 91                     |
| 308        | 88       | १६६                     | १५६                    |
| 3 : 8      | 814      | ६९                      | 49                     |
|            | Instead  | of que in the Commen    | tary read <b>yg</b> at |

#### Books of Reference.

[ References of the following works to be particularly understood from the editions noted below ]

- 1. नायाध्यमकहा (नाया॰) Edited by S'astri Jethalal Harishakar with Guj. Trans. Published by the Jain Dharma Prasaraka Sabha, Bhavanagar.
- 2. ओवबाइबसुत्त (ओव o) Ed. by Prof. Suru-Poona.
- 3. भगवती ( आगमोदयसमिति Ed. )

every place.

 The Translation of Antagad-dasao and Anuttarovavaiya (Ant & Anu. Trans.)
 By Prof. Barnett.

## ANTAGADA-DASAO

## THE FIRST DIVISION

In that age, at that time, there was a city, named Campa; a sanctuary, Punnabhadda; a wood, [a description]. In that age, at that time, the reverend Suhamma arrived. The congregation went out [until] went back. In that age, at that time, the disciple of the reverend Suhamma, the reverend Jambū [until] waited upon him. Thus he said,

- "If, sir, this matter of the seventh Scripture, the Fortunes of the Worshippers, has been preached by the Ascetic, the first-maker [until] attained, what matter is preached, Sir, of the eighth Scripture, the Fortunes of End-winners, by the Ascetic, the first-maker [until] attained?"
- "Thus, verily, Jambū, eight divisions of the eighth Scripture, the Fortunes of the End-winners, are preached by the Ascetic, [until] attained."
- " If, Sir, eight divisions of the eighth Scripture of the Fortunes of the End-win-

ners, are preached by the Ascetic, [ until ] attained, how many are the lessons of the Fortunes of End-winners preached by the Ascetic [until] attained?"

"Thus, verily, Jambū, ten lessons are preached of the first division of the eighth Scripture, the Fortunes of the End-winners by the Ascetic [until] attained—namely

Goyama, Samudda, Sagara, Gambhira, Thimia.

Ayala, Kampilla, Akkhobha, Pasenai and Viphū.

"If, sir, the ten lessons in the first division of the eighth Scripture, the Fortunes of the End-winners are preached by the Ascetic [until] attained, what matter, Sir, of the first lesson in the Fortunes of the End-winners, is preached by the Ascetic [until] attained?"

"Thus verily, Jambū, in that age, at the time, there was a city named Bâravai. It was twelve yojanas in length and nine yojanas in breadth. It was built by the intellect of the Lord of Wealth. It had gold ramparts. It was adorned by the five coloured cornices of varied jewels. It was very

beautiful and resembled the city of Alaka. It was full of happiness and sport to all sight the heaven itself. It was comforting [4] Outside this city of Baravai, the north-eastern side, there was mountain named Revaya. There, on the mountain Revaya, there was a garden, named Nandanavana. [tne description]. There was the old (etc.) temple of Jakkha, named Surappia, That (was surrounded) by a wood (etc.) (There was) a fine As'oka tree (etc.) In this city of Baravai, dwelt the king of the clan of Vasudeva, named Kanha [great etc. the description of the king]. Here, he held lordship over ten Dasaras headed by Sammuddavijava; over five great warriors headed by Baladeva; over three and a half crores of princes headed by Pajjunna; over sixty thousand fighters headed by Samba: over fifty-six thousand mighty men headed by Mahasena; over twenty-one thousand warriors headed by Virasena; over sixteen thousand kings headed by Uggasena; over sixteen thousand queens headed by Ruppnif; over many thousands of courtesans headed by Anangasena; over many other rich persons [until ] merchants; over the city of

Baravai and the whole of the half of Bharaha. Here, in the city of Baravai, dwelt a king named Andhagavanhi [ great...the description of the king ] This king Andhagavanhi had a queen named Dharini [ The description.]

Now once upon a time this queen Dharini was on a bed of this sort [ as in the case of Mahabbala.

The description of the seeing of a dream, the birth, the childhood the youth, the marriage, the wives and the enjoymens of the palace, ]

Excepting that his name was Goyama; and they made him hold the hands of eight noble maidens in marriage within a day; the gifts were eight of each sort.

In that age, at that time the reverend Aritthnemi, the first-maker [until] abode; Gods of four orders came. Kanha also went out. Then to Prince Goyama etc...He went forth like Meha. Prince Goyama, having heard (the doctrine...spoke) "...But only, Beloved of Gods, I will bid farewell to my father and mother; then in the vicinity of the Beloved of Gods etc..." Thus he beca-

me like Meha [until] a homeless (friar): he. heedful in walking [until] abode putting in front this very Niggantha doctrine, Some other time then, in the presence of saint Arithnemi and the Elders of such sort this Goyama studied the Laws of Peace etc. also the Eleven Sciptures; and abode exercising himself by many fasts until the fourth [etc]. Then, some other time, Saint Arithnemi set out from the city of Baravai, from Nandanavana and travelled about in other countries. Then some other time, that Friar Goyama made his way towards the place where Saint Aritthnemi was; thrice walked round him from right to right; praised and worshipped him; and said "I, sir, on being permitted by you, intend to abide observing a month's Monastic Standard." In the same way as Khanda-a he underwent the twelve Monastic standards; also the Gunarayana mortification, in the same way entirely he observed; in the same manner as Khanda-a he thought; so also he took farewell, together with the elders mounted Settumja; by a month's starvation (he came to his death); his period was twelve years [until] he was beatified.

"Thus verily, Jambū, is the matter of the first lesson of the first division of the eighth Scripture, the Fortunes of the Endwinners, preached by the Ascetic [until] attained."

Thus in the same way as Goyama are to be described the remaining—Vanhi father; Dharini mother;—Samudda, Sagara, Gambhira, Thimi-a Ayala, Kampilla, Pasenai and Vinhu; these in the same course.

Thus the First Division; ten lessons preached.

## THE SEGOND DIVISION

" If..., of the second division etc." The Introduction.

"In that age, at that time, in the city of Baravai—Vanhi father, Dharini mother.

Verily, Akkobha, Sagara, Samudda. Himawata and Ayala by name, Dharana Pūrana and eighth Abhichanda.

All the eight lesson are as in the first division. Gunarayana is the mortification, the period sixteen years; he was beatified on Settumja by a month's starvation.

### THE THIRD DIVISION

- " If..., of the third division...etc." The Introduction.
- "Verily, Jambū, in the third division... of the Fortunes of End-winners, thirteen lessons are preached. They are namely,

Aniyasa, Anantsena, Ajiyasena, Anihayariu, Devasena, Sattusena; Sarana, Gaya, Sumuha, Dummuha Kuvana, Darua; Anaditthi.

- "If, Sir, by the Ascetic [until] attained, of the third division of the Fortunes of Endwinners thirteen lessons are preached, what is the matter, Sir, of the first lesson of the third division of the Fortunes of Endwinners preached?"
- "Verily, Jambū, in that age, at that time, there was a city named Bhaddilapura. [A description.] At the north-east direction of Bhaddilapura there was a garden named Sirivana [A description.] The king was Jiyasattu. In this city of Bhaddilpura, there was a householder named Naga, rich [until] unsurpassed. This householder Naga had a wife named Sulasa, delicate [until]

of handsome form. This householder Naga had a son by the name of Aniyasa born to himself by his wife Sulasa...delicate [until] of handsome form..., attended by five nurses milk-nurse etc...grew in comfort like Dadhapainna [etc.] (like a fine champakatree by the side of) mountain(-cavern) [etc.]. Then when his father and saw that young Aniyasa was partly eight years of age, (they brought him to) the teacher of arts [etc. until] ripe for enjoyment Then when his father and mother saw that young Anivasa had passed his childhood. they made him take the hands of thirty-two excellent daughters of rich merchants. within a day. Then this householder Naga gave to young Aniyasa the gift of gladness of the following types viz. thirty-two crores of gold [etc.] just in the same way as in the case of Mahabbala; [until] he led his time enjoying varied pleasures, with the tops of the tabors breaking, on the top-floor of his excellent palace. In that age, at that time, saint Aritthnemi [until] arrived. The garden was Sirivana, so [until] (the saint) abode. The congregation went out. Then of this Aniyasa [etc.] same (is to be narrated)

as of Goyama. Excepting, he studied Laws of Peace etc. and fourteen Purvas, and his period was twenty years. The rest is the same [until] he became beatified by a month's starvation on Settumja.

"Thus, verily, Jambu, by the Ascetic [etc.], this matter of the first lesson of the third division of the eighth Scripture, the Fortunes of End-winners, is preached."

Thus, like Aniyasa are to be taken the rest Anantsena [until] Sattusena. The six chapters are of one type. The gifts were thirtytwo each; the period was twenty years; (the study was) fourteen Pūrvas. They were beatified on Settumja.

Thus ends the sixth lesson.

In that age, at that time in the city of Baravai (as the first). Vasudeva was the king. Dharin was the queen. The dream was of the lion. The Prince was Sarana. The gifts were of fifty each. The study was of fourteen Purvas. The rest is to be narrated the same as Goyama's. He was beatified on Settumja.

"If (etc.)" The Introduction to the eighth lesson.

"Thus verily, Jambu, in that age, at. that time in the city of Baravai [as in the first division]. [until] Saint Arithnemi, the master, arrived. In that age, at that time, there were six friars, brothers by the same mother, who were the desciples of saint Arithnemi; exactly alike they were of the same complexion, of the same age, of the colour of a blue lotus, indigo, or the flower of flax, with the mark of s'rivatsa on the breasts, resplendent with flowery ear-rings. resembling Nalakubbara. Now on the day on which these six friars, having shaved their heads, went out from the house-hold go to the order of homeless friars, they praised and worshipped Saint Arithnemi, Having praised and worshipped him they thus said; "We intend Sir, being permitted by you to abide for all our lives constantly mortifying ourselves with constraints and mortifications; if it pleases you, 0 Beloved of Gods, do not put a stop to us."

Then these six homeless friars, being permitted by saint Arithnemi abode for all their lives observing fasts until the sixth meal [etc.]

Then these six friars, some other occasion

when the time came round for allowing themselves the sixth meal, read their lections in the first watch of the afternoon.....[like Goyama] [until] "By your permission, we intend to go round the city of Baravai in three open places, on the fast-breaking time after the sixth meal; if it pleases you, Beloved of Gods, do not put a stop to us."

Then these six friars on being permitted by saint Arithnemi praised and worshipped; sallied forth from Sahasambavana from the presence of Saint Arithnemi and went round without haste in three open places.

Now (two of them), wandering for seeking alms by gathering them from house to house, in the families, high, middle-class and low, entered the house of Devai, queen of king Vasudeva. Then this Queen Devai saw these friars coming. Having seen them, she became glad [until], got up from the seat, thrice walked round them from right to right at a space of eight feet, praised and worshipped them, went in the direction of the pantry, filled the the tray with Sihakesara sweet-balls, offered it to the friars praised and worshipped them and let them return.

Thereafter (the other two) in the city of Baravai, in the second open place in the families high etc. [until] let them go. Thereafter [the third two] in the city of Baravai in the third open place in the families high etc. [until] offered them the tray of Sihkesara sweet-balls. Having offered the tray, she thus said "Do, Beloved of Gods, in this city of Baravai of Kanha Vasudeva [nine yojanas...the heaven to all sight] Niggantha monks, wandering in the families high [etc.] not get food and drink that they enter again and again the same families for food and drink!"

Then those friars spoke to Queen Devai "Verily, Beloved of Gods, it is not that Niggantha monks, wandering in the families, high [etc.] in the city of Baravai of Kanha Vasudeva [until] which is the veritable heaven to all sight, do not get food or drink nor is it that they enter the same families even twice or thrice for food and drink. Thus verily, Beloved of Gods, we, the sons of householder Naga, by himself through his wife Sulasa, brothers by the same mother, exactly slike [until] resembling Nalakubbara—having heard the doctrine in the presence

of saint Aritthnemi, have become stricken with the litfe's wanderings shaved our heads funtill gone into the order. And on the day that we went into the Order, we praised and worshipped the saint Arithnemi and took the following vow 'On being permitted by you, we intend sir [until]; if it pleases you, [etc.]' Then, being permitted by the saint, we go round all through life observing fasts until every sixth meal [etc.]. Therefore we, to-day at the time of breaking the fast on the sixth meal, going about in the first watch of the day [etc.] have entered your house. But, Beloved of Gods, we are not they; we are others." Thus they spoke to Queen Devai, and went back by the way, they had come,

Then in Queen Devai arose the following resolve [etc.] "Thus truly, I was foretold in my childhood at Polaspura, by the boyfriar, Aimutta 'Truly you will, Beloved of Gods, give birth to six sons, exactly alike [until] resembling Nalakubbara. No other mothers, in the land of Bharata shall bear sons peer of them'; this (foreboding) is false. This appears surely manifest, that in the country of Baraha there are other mothers

toe who have born similar [until] sons. Hence shall I go, shall praise the saint Arithmeni and ask him of this prophecy." Thus she pondered. Having pondered, she called the chamberlains and said to them "(Bring forth quickly, Beloved of Gods) the stately [car] supplied with excellent equipment [etc.]" Like Devananda she funtil] waited before the Saint.

Then the saint Arithnemi said this to Queen Devai "Thus verily, Devai, when you saw these six friars, there arose in you the following resolve [etc.] 'Thus verily I, in the city of Polaspur was foretold by the boy-friar Atimutta that [until]. You set out, and thereupon you come soon here in my presence. Verily Devai, the matter is indeed right; yes, it is! Thus verily, Beloved of Gods, there dwelt in those days a householder named Naga [rich etc]. He had a wife named Sulasa. This housewife Sulasa was indeed foretold in the childhood by an astrologer 'This girl will surely be sterile.' Thereafter this Sulasa was from childhood the devotee of Harinegamesi, She made the image of Harinegmesi. Every morning, then she bathed [until] made

lustratory rites, with a moist robe, made flower-offerings of great worth and fell upon her knees. Thereafter, she took food went for stools or decorated herself. Then by services, great veneration and devotion of housewife Sulasa, the god Harinegamesi was pleased. So in compassion for housewife Sulasa the god Harinegmesi made both her and you pregnant at the same time. Both of you coneived then together were big with child, both together bore babes. Then housewife Sulasa gave birth to still-born babes. The god Harinegmesi then in compassion for the housewife Sulasa took away her still-born babes in the hollow of his hands and brought them to you. At that time, you too did bear after nine months tender babes. Those very sons who were born of you, he took away from you in the hollow of his hand and brought to the housewife Sulasa. Devai, thus these are your sons; not of the housewife Sulasa."

Then this Queen Devai, having heard and listened this matter in the presence of the saint Arithnemi became glad and satisfied [etc.] and praised and worshipped the saint. Then she went to the place where those six friars were, praised and worshipped them and observed them for a long time. She gazed at them with unwinking eyes, her milk rising, her eyes streaming, her bodice spreading out, her bracelets splitting on her arms, the root-cells of her hair swelling like kadambaflowers beaten by rain-showers. Having observed them, she praised and worshipped them, went to saint Aritthanemi, praised and worshipped him, mounted her car of state and set out towards the city of Baravai, Then she entered the city of Baravai, made her way to her own house, towards the outer audience-chamber. Then she alighted from her goodly car of state and made her way towards her own bed-hall, towards her couch and lay down on it

Then there arose in the mind of Queen Devai, the following thought [etc.] "Verily, thus I have born seven sons, exactly alike [until] resembling Nalakubbara; but indeed, I have not known joy of the childhood of even one of them. There is but Kanha Väsudeva, who comes here every sixth month to me, to do reverence at my feet. Happy then are those mothers to whom I believe, such who are born from their own-

wombs, greedy for the milk of their breasts, lisping sweetly, babbling and prattling, moving to their armpits wherefrom the breasts rise up, childlike, give a sitting in their laps, having held them by the hands resembling a tender lotus,—give sweet talks and pleasing words. Verily I am hapless, meritless, with no meritorious deeds ever done that I did not obtain even a single thing out of these." Thus she, with the hopes of her mind set at naught [until] brooded.

Then Kanha Vasudeva bathed [until] decorated his body and came to do reverence to the feet of Queen Devai there. Then Kanha Vasudeva saw Queen Devai [etc.]; and having seen her, he held her feet and said "At former times, mother, you used to become glad [etc.] on seeing me; how is it that you are with the hopes of your mind set at naught [until] brooding?"

Then Queen Devai said to Kanha Vasudeva "Verily thus, my son, I bore seven sons exactly alike [etc.] but not of a single one have I enjoyed the childhood. You even, my son, only come here to me every six months to do reverence to my

feet. Hence happy are those mothers [until] I brood."

'Then Kanha Vasudeva said to her "No. mother, do not be with the hopes of your mind set at naught [until] brood; I shall so strive that I shall have a younger brother." Thus he comforted her by pleasing, agreeable words. Then he returned and took his way towards the oratory. (Then to be understood as is with Abha-a.) The only difference was that he set himself to keep a fast until the eighth meal in the name of god Harinegamesi [until] with hands folded he said "I wish, Beloved of Gods, to be given a younger brother born to my mother," Then that Harinegmesi spoke thus to Kanha Vasudeva "You will have Beloved of Gods a younger brother, fallen from the celestial world, born to your mother. When he has passed his childhood [until] arrived at youth. he, in the presence of the saint Aritthanemi will get himself shaved [until] go into the Order." Then he sai this to Kanha Vasudeva twice or thrice. Having thus spoken, he went back in the same direction from which he came.

Then that Kanha Vasudeva returned from the oratory and came to the place where Queen Devai was. He held the feet of Queen Devai and said "There will be to me, mother, a younger brother." Having so done, he comforted Queen Devai by pleasing [etc.] expressions. Having comforted her, he returned to the direction from which he came.

Then Queen Devai, some other time, in the bed of that sort [...until] having seen the lion in a dream woke up [until]... readers of dreams...with a glad heart carried a child in the womb. Then that Oueen Devai after nine months gave birth to a boy,-having the beauty of the rising sun, of the tender Parijataka flower of lac-pigment, of a red Bandhujivaka flower and of a lasumina flower-quite tender [until] of good shapeliness, like elephant's palate. The birth is narrated in the same way as that of Meha. [until] " For that this our child is like the elephant's palate, therefore let Gayasukumala be the name of this our child." So the father and mother give him the name 'Gayasukumala.' The rest as with Meha funtill became fit for worldly enjoyment.

There in the city of Baravai there dwelt a Brahmana, (rich...etc.) named Somila, very well-versed in Rgveds [etc.] This Brahmana Somila had a wife named Somasiri [quite tender etc.]. He had a daughter of his own by his wife Somasiri, named Soma quite tender [until] of excellent shapeliness; best in shapeliness [until] beauty, very fair of body. Then that maiden Soma, some other time. bathed [until] decked attended by many hunchback women [etc], set out from her house, Having set out, she went towards the high road, On the high road, she stood playing with a ball. In that age, at that time, the Saint Aritthanemi arrived there. The congregation went out, Then that Kanha Vasudeva, having heard the matter of this story, bathed [until] decked, sitting on the goodly back of an elephant, with an umbrella garlanded with korenta-flowers, with white and beautiful chowries fanning him, while going out to bow down at the feet of the saint Aritthanemi through the city of Baravai saw the maiden Somā. He was struck with shapeliness, youth, beauty [etc.] of the maiden Somā. Then Kanha [etc.] called the chamberlains and ordered them "Go ye, Beloved of

Gods, to Brahmana Somila, take hold of his daughter Soma, and cast her in the harem of brides: then she shall be the wife of Prince Gayasukumala, Then the chamberlains funtill cast her in the harem. Then Kanha Vasudeva went through the city of Baravai and going to the Garden Sahasamhavana .[etc.] waited before the lord. Then the saint Aritthanemi before Kanha Vasudeva and Prince Gayasukumāla and that [congregation, preached) the docrtine. Kanha went back. Then that Gayasukumala having heard the doctrine before the saint Aritthanemi... Here the story is to be narrated in the same way as of Meha, repeating "Only that I shall bid farewell to my father and mother "...but leaving out the mention of princesses [until] the task of carrying onward increasingly the family-line... Then that Kanha Vasudeva, having understood the matter of this story, went to the place where Gayasukumāla was, embraced him, put him in the lap and said thus, "You are my younger brother born of the same mother; hence you, Beloved of Gods, do not thus have your head shaved [until]...go into the Order. I shall anoint you with a big royal coronation in this city of Baravai."

Then that Gayasukumala so spoken by Kanha Vasudeva stood in silence. Then that Gayasukumala spoke thus twice or thrice to the father and mother and Kanha Vasudeva. "Thus verily, Beloved of Gods, these delights of mortal love, which make the phlegm stream out [etc], are to be abandoned. I desire, therefore, Beloved of Gods, on being permitted by you to go to the order [etc]."

Then Kanha Vasudeva, and his father and mother, when were not able to prevail upon him by many expressions in accord [with sense-enjoyments etc] said thus to him unwillingly "We are desirous, child, then to see you in royal state for but one day." Here is to be told the withdrawal from this world as in the case of Mahabbala [until] according to their bidding [until] abstained.

So Gayasukumala became a friar heedful in walking [until] guarded in celibacy.
Now in the first part of the afternoon of
the same day on which he went into the
order, he went to the place where the Saint
Aritthanemi was, thrice walked round him
from right to right, praised and worshipped

him and said "I intend, Sir, on being permitted by you to abide observing the Great Standard of one night in the cemetary of Mahakala. If it please you, Beloved of Gods, do not put a stop."

So Friar Gayasukumala, on being permitted by the saint Aritthanemi praised and worshipped him and started out from the Sahasambavana park from the presence of the saint Aritthanemi, and went to the cemetary of Mahakala, looked for clean spot and abode observing the Great Standard of one night, his body bent a little forward [ until ] his two feet placed together.

Now Brahmana Somila went towards the east, outside the city of Baravai for sacrificial faggots, gathered samidh-fuels, Darbha-grass and pluckd-up leaves; then he returned thence. Passing not very near or far from the cemetary of Mahakala, at the time of evening twilight when very few men were about, he saw Friar Gayasukumala. Then he remembered his spite, became quickly enraged, angry, raging, hot and burning to the quick and said thus "This is Prince Gayasukumala, desirous of the undesirable [until].

devoid of shame and fortune, who abandoning maiden Soma, my daughter,-although no fault was seen in her or shortcoming and she was full mature,-has shaved his head [until] has entered the order. Hence it is indeed better for me to wreak my spite on Prince Gayasukumala," Thus he pondered, looked about, took moist clay and approached Friar Gayasukumāla, made the raised-up sides on the head with clay, took in a pot-shred from burning pyres the burning coals of Khadira-wood, like blooming kims'uka -flowers, threw them on the head of Friar Gayasukumāla, departed quickly thence, being frightened [5] and went away in the direction whence he had come.

Then in the body of Friar Gayasukumala there arose pain, fiery [until] intolerable. He bore the pain fiery [etc.] not even with mind becoming wrathful against Brahmana Somila. Then in Friar Gayasukumala, enduring thus the pain fiery [etc.] and entering the eighth Apuvva-Karana stage which scatters the dirt of work by means of the destruction of the hindering works, in a blessed mood of the soul and with fine resolution, there arose absolute knowledge and vision.

Then he was beatified [until] free from all sorrow. Then, in order to convey that, he was duly hailed by the gods that were near, the divine rain of fragrant—scented water poured down, the flowers of five colours fell, cloaks were waved and a celestial sound of melody and minstrelsey was heard.

Then, Kanha Vasudeva, on the morrow, when the night waned to twilight dawn [untill when the sun shone bright with lustre. bathed, adorned his body, and riding on the back of an excellent elephant, with an umbrella garlanded with korenta-flowers held over him, with fine chowries fanning him and numerous throng of mighty soldiers surrounding him started forth to go to the place where the saint Aritthanemi was. Then while passing out through the city of Baravai, he saw one man. He saw a man, old, with body battered with old age [etc.] carrying bricks to the inner hall from the street outside, taking them one by one from a big pile of bricks. Then Kanha Vasudeva out of compassion to the man, took one brick, though indeed he was on the back of the excellent elephent, and carried it from the street outside, to the inner hall. No sooner had Kanha Vasudeva taken one brick than those numerous hundreds of persons carried that big pile of bricks from the street outside, to the inner hall.

Then Kanha Vasudeva passed out through the city of Baravai, approached the saint Arithanemi, praised and worshipped him. He did not see Friar Gayasukumala. He therefore praised and worshipped the saint Arithanemi and said thus.

"Where, sir, is my younger brother, born of my mother; Friar Gayasukumāla that I may praise and worship him!"

Then the saint Arithnemi replied;

" Friar Gayasukumala, O Kanha, has attained his end,"

So Kanha Vasudeva thus inquired of the saint Aritthanemi;

"How has Friar Gayasukumala attained his end?"

Then the saint Aritthanemi said this to Kanha Vasudeva;

"Verily, thus, Kanha, Gayasukumala praised and worshipped me yesterday in the first part of the afternoon, and said 'I intend, sir' [until] abode observing [etc.] Then one man saw Friar Gayasukumāla. The man became quickly enraged [5]...[until] (Friar) Gayasukumāla) was beatified. Verily thus, Kanha, Friar Gayasukumāla attained his end."

So Kanha Vasudeva inquired thus of the saint Aritthanemi.

"Who is he, sir,—that man, desirous of the undesirable [until] devoid of shame and fortune, by whom my younger brother, born of my mother, Friar Gayasukumāla is plucked out of life indeed unseasonably?"

Then the saint Aritthanemi spoke thus to Kanha Vasudeva;

- "Do not, O Kanha, have wrath against that man; verily, Kanha, that man has lent an aid to Friar Gayasukumāla."
- "How, sir, has that man lent an aid to Friar Gayasukumāla?"

So the saint Aritthanemi spoke thus to Kanha Vasudeva;

"Verily, Kanha, when you were coming here to do reverence at my feet, you saw a man in the city of Baravai, [until] carrying [etc.] Just as, you, indeed, Kanha, lent aid to that man, even so that man lent aid to Friar Gayasukumāla, letting loose the works gathered by him in many hundreds of births, to wipe away his manifold works."

Then Kanha Vasudeva said thus to the saint Aritthanemi;

"How, sir, should I know that man?"
So the saint Aritthanemi said thus to Kanha Vasudeva;

"You must know him to be that man who, indeed, on beholding you entering the city of Baravai, standing there and then, shall die with his standing posture breaking off."

Then Kanha Väsudeva praised and worshipped the saint Aritthanemi, approached his excellent elephant of state, mounted it and set forth to go to the city of Bāravaī, towards his own house.

On the morrow [ until ] when the sun shone with lustre, such thought [4] arose in his mind "Verily, Kanha Vasudeva has gone forth to do reverence to the feet of the saint Arithanemi; it will be known by the Saint, understood by the Saint, heard by

the Saint; and must have been imparted by the Saint to Kanha Vasudeva; it is albeit not known to me whether Kanha Vasudeva will kill me through some prince." So cogitating he, being frightened [4] set out from his house.

He came just in the front of Kanha Vāsudeva, entering the city of Bāravai, neither minding directions nor cross-directions. Then that Brahmana Somila, on beholding all of a sudden, Kanha Vāsudeva and as he stood he got frightened [4] and died loosing hold over his standing posture, and fell with a thud on the ground with all his limbs.

Then Kanha V sudeva saw Brahmana Somila and said thus "Here indeed, Beloved of Gods, is this Brahmana Somila, desirous of the undesirable [until] devoid of shame and fortune by whom my younger brother, born of the same mother, Friar Gayasukumala was deprived of his life unseasonably." So saying he got Brahmana Somila dragged by Chandalas, got the ground sprinkled with water. Then he went towards his own home and entered it.

"Verily, thus Jambu, [etc. until] this is the matter of the eighth lesson of the third division of the eighth Scripture, the Fortunes of the Endwinners, preached. [Sutra 6.]

The introduction of the Ninth lesson.

"Verily, thus, Jambū, in that age, at that time, in the City of Barvai (as in the First Chapter [until]) Kanha Vasudeva held sway. There in the city of the Baravai there was a king named Baladeva [a description]. This king Baladeva had a queen named Dharini [a description]. Then that Dharini [etc.]; a lion in a dream [Just like Goyama]. Excepting, Sumuha was the prince; fifty brides; wedding gifts of fifty each; learnt fourteen Purvas; the period twenty years; the rest the same [until] beatified on the Settumia.

The Conclusion.

So also Dummuha and also Kuva-a; all three the sons of Baladeva and Dharini. Darua also the same, but that he was the son of Vasudeva and Dharini; Anaditthi also so, the son of Vasudeva and Dharini

Verily, thus, Jambu by the Ascetic [until] attained, this matter is preached of the thirteenth lesson of the third division of the eighth Scripture, the Fortunes of the End-winners."

## THE FORETH DIVISION

" If Sir by the Ascetic [until] attained, this is the matter of the third division preached. what is the matter preached of the fourth?"

"Verily thus, Jambu, by the Ascetic funtill attained ten lessons of the Fourth

Division are preached; they are,

Jali, Mayali, Uvayali, Purisasena and Varisena; Palluna, Samba, Aniruddha Saccanemi and Dadhanemi. "

"If Sir by the Ascetic [until] attained ten lessons are preached of the fourth division, what is the matter of the first lesson preached?"

"Verily thus, Jambū, in that age, at that time, there was a city of Baravai; in that city [Just as in the First Division] Kanha Vasudeva held sway. Here in the city of Baravai, Vasudeva was the king. He had a queen named Dharini sa description! The other things as in the case of Goyama, Excepting, the prince is Jali: wedding-gifts of fifty each; having the study of twelve scriptures; the period sixteen years. The rest as that of Goyama [until] beatified on the Settumja.

In the same way, Mayali, Uvayali, Purisasena and Varisena. So also Pajjunna—excepting, Kanha, father and Ruppini, mother. So also Samba—excepting Jambavai, mother. So also Aniruddha—excepting Pajjunna, father and Vedabbhi mother. So also Saccanemi—excepting, Samuddavijaya father, Siva mother; so also Dadhanemi. All in one one course.

The conclusion of the Fourth Division.
[THE FIFTH DIVISION]

If sir, by the Ascetic [until] attained, this is the matter of the fourth division preached, what is the matter of the Fifth Division of the Fortunes of the Endwinners preached by the Ascetic [until] attained?"

"Verily, thus Jambū, ten lessons are preached of the Fifth Division by the Ascetic [until] attained, they are,

Paumavai, Gori, Gandhari, Lakkhana and Susima; Jambavai, Saccabhama, Ruppini, Mulasiri also Muladatta."

"If, sir, by the Ascetic [until] attained ten lessons are preached of the Fifth Divisionwhat is the matter, sir, of the first leson preached?" "Verily thus, Jambū, in that age, at that time, there was a city of Bāravai; (same as in the first division [until]) Kanha Vāsudeva held sway [etc.]. This Kanha Vāsudeva had a queen named Paumāvaī [a description]. In that age, at that time, the saint Aritthanemi arrived there [until] waited before him. Then that queen Paumāvaī, hearing the matter of this tale became glad (like Devaī [until]) waited before him. Then the saint Aritthanemi preached before Kanha Vasudeva the doctrine. The congregation went back.

So Kanha Vasudeva praised and worshipped the saint Aritthanemi and said thus, "By what sources, sir, will the destruction of this city of Baravai, nine yojanas [etc. until] the very heaven itself to all sights, come about?"

"Kanha" the saint Arithanemi said thus to Kanha Vasudeva "verily, thus, Kanha, by the sources of wine, fire and Divayana, the destruction of the city of Baravai, nine yojanas [etc.] will come about."

On hearing and listening to this in the presence of the saint Aritthanemi Kanha Vasudeva had the thought "Blessed

are those Jāli, Mayāli, Uvayāli, Purisaseņa, Variseņa, Pajjunna, Samba, Aniruddha, Dadhaņemi, Saccanemi and other princes, who giving up gold, [until], apportioning, in the presence of the saint Aritthanemi have shaved their heads [until] entered the order. Unblessed, with no meritorious act done, being deep down [4], in the passionate pleasures of mortal world, in the kingdom [until] in the harem, I do not give up, in the presence of the saint Aritthanemi [until] to enter the order."

"Kanha," the saint Aritthanemi said thus to Kanha Vasudeva "This indeed, Kanha, was your inner thought [4] 'Blessed are they [until] to enter the order.' This matter is indeed right. Lo, it is! Therefore that Vasudevas giving up gold [until] will enter the order, never is, was or will be."

"By what reason, sir, that is thus said Therefore that Vasudevas [until] will enter the order, never is, was or will be."?"

"Kanha," the saint Aritthanemi said thus to Kanha Vasudeva "verily, thus, Kanha, all Vasudevas in their previous births have made a sinful resolve. By that reason Kanha, it is so said 'Therefore [until] will be."

Then that Kanha Vasudeva said thus to the saint Aritthanemi.

"And, sir, coming to death in the death-month -where shall I go from here; where shall I be born?"

Then the saint Aritthanemi said thus to Kanha Vasudeva.

"Verily thus Kanha, you will be sent by your father and mother-while in the meantime the city of Baravai shall be consumed by the wrath of Divayana, fire and wine-: sent forth with Rama Baladeva on the southern coast to Pandu-Mahura in the presence of five Pandavas the sons of king Pandu, Johitthilla and others, and there in the Kosamba forest, under an excellent Nyagodhra tree, on a slab of stone on earth, your body covered with a yellow robe, you will be pierced in the left foot by a sharp arrow released from the bow by Jarakumara So will you come to death in the deathmonth and will be reborn as a hell-dweller in a flaming hell in the third earth. Valuyappabha."

Then that Kanha Vasudeva, having heard and listened to this matter, with all hopes laid low [etc.] thought inwardly.

"Kanha," the Saint Aritthanemi said thus to Kanha Vasudeva "Do not you, Beloved of Gods, brood with all hopes laid low [etc.]. Verily thus, Kanha, you will get out of the flaming third earth and thereafter here of course, in Jambudiva, in the country of Bhāraha in the land of Punda, in the coming Ussapping cycle, in the city of Sayaduvara, you will be the twelfth saint, Amama. There when you shall be beatified [5] attaining for many years the period of the condition of a Kevali."

So Kanha Vasudeva having heard and listened to this matterin the presence of the saint Aritthanemi became glad, satisfied [etc.] clapped, broke into a three-step dance, made a lion's roar, praised and worshipped the saint Aritthanemi, clomb his state-elephant and made his way to the city of Baravai to his own house. Then he got off from the excellent state-elephant, went to the outer audience-chamber towards his own throne, lay down with his face towards the east and said thus;

"Go ye, Beloved of Gods, declare proclaiming in the open places [etc.] thus; \*Verily, Beloved of Gods, the destruction arising from Divayana, fire and wine, will come upon the city of Baravai, nine yoianas [ etc. ]. Therefore, if any king, heir-apparent, prince, baron, prefect, mayor, banker, merchant, queen, young man or maid in the city of Baravai intends to shave his (or her) head in the presence of the saint Aritthanemi and to enter the order. Kanha Vasudeva permits him (or her) to go; and to him who will become slack, permits the same life which was his normal one before; he will celebrate his withdrawal from the world with great splendour, entertainment and gathering.' Twice or thrice proclaim this proclamation and bring its report to me."

Then the chamberlains [until] bring the report.

Then Queen Paumavai, hearing and listening to the doctrine in the presence of the saint Aritthanemi, was glad, satisfied [until] with heart moving under the influence of delight and thus said.

"I have faith, sir, in the Niggantha doctrine [etc.] which is as you declare;

but only, Beloved of Gods, I shall bid farewell to Kanha Vasudeva. Then I, in the presence of the Beloved of Gods, shall get my head shaved [until] enter the order. If it pleases you, Beloved of Gods, do not put a stop to it."

Then Queen Paumavai, ascending the excellent car of state went to the city of Baravai towards her own house. Then she descended from the state-car, went to Kanha Väsudeva and making the folded hands [etc.] said "I intend, Beloved of Gods, on being permitted by you, to have my head shaved [until] enter the order. If it pleases you, Beloved of Gods, do not put a stop to it."

Then Kanha Vasudeva summoned the chamberlains, and said thus "Quickly arrange for the magnificient annointment-ceremony for her withdrawal and bring back to me the report of this my command."

Then they [until] brought back the report.

Then this Kanha Väsudeva set Queen Paumavai upon a throne and made the anointment-ceremony for the great withdrawal with one hundred and eight jars of gold, adorned her with all the ornaments, made her mount on a litter, borne by thousand men, went

out through the city of Baravai, came to the mountain Revaya-a in the Sahasambavana park, made the litter place there, made Queen Paumavai come down from the litter, went to the saint Aritthanemi, turned round thrice right to right, praised and worshipped him and thus said.

"This is, sir, my chief queen, Queen Paumavai, pleasing, charming, beloved, beautiful, enchanting to the mind [until] ... what even for seeing? Therefore, I, Beloved of Gods, offer unto you the gift of a lady-disciple. Accept, Beloved of Gods, the gift of a lady-disciple. If it pleases you, Beloved of Gods, do not put a stop to it."

So that Paumavai departed to the north-eastern side, and with her own hands removed her ornaments, with her own hands plucked out her hair in five handfuls, went to the saint Aritthanemi, praised and worshipped him and spoke "The world is burning [until] to tell me doctrine."

Then the saint Aritthanemi made her himself enter the order, shave her head and himself gave her as a disciple to nun Jakkhini Then that nun Jakkhini......" When...
entered the order [until] should constrain
oneself." Then that Paumavai became a
nun...heedful in walking [until] guarded in
continence. Then that Paumavai studied
the Eleven Scriptures, Laws of Peace etc.
She abode exercising herself by many fasts
until the fourth, sixth and the eighth meal
in divers mortifications. Then that nun
Paumavai finished her period of nunship for
complete twenty years, wasted herself with
month's starvation, cut off sixty meals by
not eating, achieved the end for which she
had stripped herself [etc.], and was beatified
[5] with last breaths. [Sūtra. 9].

In that age, at that time, there was a city of Bāravai; the hill of Revaya-a; the Garden of Nandanavana. Here in the city of Bāravai, Kanha Vāsudeva held sway [etc.] That Kanha Vāsudeva had a queen named Gori [a description]. The saint arrived. Kanha went out. Gori went out in the same way as Paumāvai did. The story of the doctrine. The congregation went back. Even Kanha. Then that Gori withdrew in the same way as Paumāvai [until] beatified [5] So also Gandhārl, Lakkhanā, Susīmā, Jam-

bavai, Saccabhama, Ruppini; all eight too like Paumavai. Eight lessons. [Sutra. 10.]

In that age, at that time...a city of Bāraval; Revaya; Nandanavana; Kanha Vāsudeva held sway [etc.] Here, in the city of Bāraval, there was a prince named Samba, [perfect in body etc.] the son of Kanha Vāsudava through Queen Jambaval, by himself. This Prince Samba had a wife named Mūlasirl, [a description]. The saint arrived Kanha went out. Mūlasirl even went out, just like Paumaval..." But only, Beloved of Gods! I shall bid farewell to Kanha Vāsudeva" [until] beatified. So also Mūldattā. Thus the Fifth Division. [Sūtra. 11.]

## THE SIXTH DIVISION

"If"...The Introduction of the Sixth.
Only that, sixteen lesson are preachednamely.

Makāi, Kimkama, Moggarapāni, Kāsava, Khema-a Dhi-l-hara, Kelāsa too, Harichandana, Vāratta, Sudamsana Punnabhadda, Sumanabhadda, Supa-

## ittha, Meha, Aimutta, and Alakkha;-thus sixteen lessons.

"If sixteen lessons are preached [etc.] what is the matter of the first lesson preached?"

"In that age, at that time the Ascetic -Lord Mahavira, the first-maker [etc.] (the city of Rayagiha...) abode in the sanctuary Gunasīla-a...(the king was Seniya...) [until] the congregation went out. Then that householder Makai understood the matter in this tale. Just like Gangadatta in Pannatti, he also, having put the eldest son at the head of the family withdrew...in a litter, that was carried by thousand persons [until] became a friar [heedful in walking etc.]. Then that householder Makal learnt the Eleven Scriptures, the Laws of Peace etc., in the presence of Lord Mahavira and the Elders of such sort. The rest like that of Khandaga, Gunarayana mortification. The period sixteen years. In the same way, he was beatified on Settumia. Kimkama even same [until] beatified on Viula, [Sūtra. 12.].

In that age, at that time,...the city of Rayagiha; the sanctuary of Gunasila-a; the

King Seniya: the queen Chellana [ a description]. Here in Rayagiha dwelt a garland-maker named Ajjunaya (rich [until] unsurpassed). This garland-maker Ajjunaya had a wife named Bandhumai [ tender etc. ]. This garland-maker Ajjunaya had one big flower-garden here outside the city of Rayagiha. (The garden was) black [until ] like a mass of clouds, blossoming with the flowers of five kinds...pleasing [4]. Not very far from this flower-garden, here, this garland-maker Ajjunaya had a shrine of Jakkha Moggarapani which had devolved upon him from a line of many ancesters of the family, from grand-father great-grandfather, great-great-grand-father, Ancient, divine, true, [etc.] just lik 2 Punnabhadda, There the idol of Moggarapani stood having held the iron mace made of thousand palas. Then that garland-maker Ajjunaya the devotee of Jakkha Moggarapani from the very childhood. Every morning, he took baskets, went out of the city of Rayagiha, arrived at the flower-garden, made the collection of flowers. Then he took the foremost and best flowers, approached the temple of Jakkha, made the flower-offerings of great worth, bowed falling on the knees and thereafter would go on carrying on his trade on the high road.

Here in the city of Rayagiha, there dwelt a gang named Laliya (rich [ until ] unsurpassed ) to which whatever it was a good action. There in the city of Rāvagiha, was, some other time a festival announced. Then that garland-maker Ajjunava, under the idea 'I shall need more flowers on the morrow, took baskets early morning with his wife Bandhuma! went out of his own house, passed through the city of Rayagiha, approached the flowergarden and made the collection of flowers with his wife Bandumai, Now, of that gang Laliya six gangsters came to the shrine of Jakkha and were having there a good time. Then that garland-maker Ajjunaya gathered flowers with his wife Bandhumai took the foremost and best flowers and approached the shrine of Moggarapani, Now those six fellows saw the garland-maker Ajjunaya, coming over with his wife Bandhumai and said thus to one another "Here, Beloved of Gods, comes Ajjunaya the garland maker with his wife Bandhumai. Hence indeed it is better, Beloved of Gods, for us to bind him fast ( i. e. by twisting the arms and the head and tying them to the back ) and to have our pleasures full well with his wife Bandhumaï. Then they swore this object to one another, hid behind the doors and stood hidden, silent, without a stir or without a wink. Then that garland-maker Ajjunaya approached the shrine of Jakkha Moggarapani with his wife Bandhumal did reverence on seeing it, made flower-offerings of great worth and bowed down falling upon his knees. In the meanwhile those six fellows come out all of a sudden from behind the doors catch the garland-maker Ajjunaya, bind him fast and regale themselves having pleasures to the fullest with Bandhumai, the wife of the garland-maker.

Then this was the inward thought of Ajjunaya, the garland-maker "Thus indeed, from my childhood, I go on doing reverence to Jakkha Moggarapani [until] carrying on my trade. Had there been Jakkha Moggarapani present here, would he have seen me coming to misery of this sort? Therefore Jakkha Moggarapani is not present here.

Very clear it is that this is merely a piece of wood."

Then that Jakkha Moggarapani, having understood the inward thought of such sort [etc.] of Ajjunaya, the garland-maker, entered his body, shattered off his bonds, took hold of his iron mace of the weight of thousand palas, killed those six fellows with the woman as the seventh. Then that garland-maker Ajjunaya, possessed by Jakkha Moggarapani, went on killing six men with a woman as the seventh, round about the city of Rāyagiha, every day.

In the city of Rayagiha (in open places [until] on high roads) many people used to say [4] to one another thus "Thus, indeed, Beloved of Gods, the gar'and-maker Ajjunaya possessed by Moggarapāni, goes on killing six persons with a woman as the seventh."

Then king Seniya, having understood the matter of this story called his chamberlains [etc] and said thus, "Thus indeed, Beloved of Gods, that garland-maker Ajjunaya [etc.] goes on killing [etc.]. No one of you, must go on wandering according to sweet will for wood, grass, water flowers and fruits, lest

a calamity befall his body;' make this declaration twice or thrice; and make a report of this to me soon."

Then those chamberlains [until] make a report.

Here in the city of Rayagiha there dwelt a merchant named Sudamsana [rich etc.] Now that Sudamsana was a worshipper of the Ascetic, lived on his life, knowing the living and the lifeless [ etc.]. In that age, at that time, the Ascetic [until] arrived [etc.] abode. Then in the city of Rayagiha (in the open places [etc.]. many people) said thus to one another [until]...' What good is there of holding more possessions...? [etc.] ' Hearing this from many people, this inward thought [4] arose in the mind of Sudamsana "Thus indeed, the Ascetic [until] abides; I go to him; [etc.] I shall bow down to him." Thus he pondered, went to his parents and with folded hands [etc] said "Thus indeed. mother and father, the Ascetic [until] abides. I go to him: I shall praise and worship the Ascetic Lord Mehavira [until] wait before him "

Then the father and mother said thus to merchant Sudamsana "Thus, indeed, son, the

garland-maker Ajjunaya moves about killing [etc.]; go, you, not, son, to worship the Ascetic Lord Mahavira, lest a calamity befall your body. You may praise and worship the Ascetic, Lord Mahavira keeping yourself here."

Then the merchant Sudmsana said thus to his father and mother "How can I, keeping myself here praise the Ascetic Lord Mahavira who is come here, arrived here, making a visit here?" I, father and mother, on being permitted by you, go to praise Lord Mahavira."

Now when his parents could not prevail upon the merchant Sudamsana by many declarations [4] [until] to think over, they thus said "If it please you, Beloved of Gods, do not stop."

Then the merchant Sudamsana, on being permitted by his father and mother bathed, purified himself, (put on) dresses [until] on the body and went out of his own house on foot. Then he passed through the city of Rayagiha and resolved to go to the sanctuary of Gunasila—a, not very far from the shrine of Jakkha. Then that Jakkha

Moggarapani saw the worshipper of the Ascetic coming over. Having seen him, he enraged [5] resolved to go towards the worshipper of the Ascetic Sudamsana, brandishing his iron mace of the weight of thousand palas Then that worshipper of the Ascetic, Sudamsana saw Jakkha Moggarapani coming up. Sudamsana unafraid, unterrified, unalarmed undisturbed, unmovedandunpurturbed cleansed the ground by the flap of garment, and making the folded hands, made up with palms of his hand, covered by the (bowed) head, with ten nails together on the head, said thus: "Homage to the saints [until] attained. Homage to the Ascetic intends [ until ] who to attain in Even before, by me the presence of the Ascetic, Lord Mahavira, for for all my life. I have renounced harm to living things, gross falsehood gross taking of things not given; I have vowed to satisfy also myself with my own wife for all my life. I have vowed for all my life to limit my desires. Even now 4

I renounce for all my life in his presence all harm to animals; I renounce falsehood, the taking of things not given, sexual intercourse, the possessions for all my life. I renounce for all my life anger [until] the shaft of false doctrine. I renounce for all my life four-fold food-eating, drinking, sweets and dainties. If I be delivered from this calamity, it behoves me to follow it up; if I be not delivered from this calamity, I have already renounced these." Thereupon, he took upon himself to observe the house-hold standard.

Then that Jakkha Moggarapani came to the worshipper of the Ascetic Sudamsana, brandishing his iron mace of the weight of thousand palas. But he could not overpower him on account of his spiritual strength. Then when Jakkha Moggarapani was not able to overpower the worshipper of the Ascetic, Sudamsna, on account of his spiritual strength-though he moved oft and on round about the worshipper of the Ascetic, Sudamsana, he looked at the worshipper of the Ascetic, Sudamsana, with unwinking eye for a long time, standing in front of him, looking to the very direction and cross-

direction, gave up the body of Ajjunaya, the garland-maker, and having taken the iron mace of the weight of thousand palas, went back in the direction from which he had appeared. Then that garland-maker Ajjunaya, abandoned by Jakkha Moggarapani fell on the ground with a thud with all his limbs.

Then Sudamsana, the worshipper of the Ascetic, seeing that he was free from the calamity, observed the standard.

Then that Ajjunaya, the garland-maker, on coming back to senses after a while, got up, and said thus to Sudamsana, the worshipper of the Ascetic;

"Who are you, Beloved of Gods and whitherward are you bound?"

Then that worshipper of the Ascetic, Sudamsana said thus to the garland-maker Ajjunaya.

"I am, in sooth, Beloved of Gods, the worshipper of the Ascetic, Sudamsana, who comprehend the living and the lifeless; and I am bound to the sanctuary Gunasila-a to offer respects to the Ascetic lord Mahavira."

Then that garland-maker, Ajjunaya said thus to the worshipper of the Ascetic, Sudamsana.

"I too desire then, Beloved of Gods, to come with you to offer my respects to the Ascetic, Lord Mahāvlra [until] wait before him. If it please you, Beloved of Gods, do not put a stop to me."

Then that worshipper of the Ascetic, Sudamsana, with the garland-maker, Ajjunaya, arrived at the sanctuary Gunasila-a before the Ascetic Lord Mahāvīra, (walked from right to right about) the Ascetic Lord Mahāvīra thrice, [until] waited before him. Then the Ascetic, Lord Mahāvīra (preached) the story of the doctrine to the (congregation) to the garland-maker Ajjunaya and the worshipper of the Ascetic, Sudamsana [etc.] Sudamsana went back.

Then the garland-maker, Ajjunaya, on hearing and listening to the doctrine from the Ascetic, Lord Mahavira...[glad etc.]..." I have faith, sir, in Niggantha doctrine [until] stand by it. If it please you, Beloved of Gods, do not put a stop to me."

Then that garland-maker Ajjunaya, mo-

ving north [etc,], plucked himself his hair in five handfuls, became a friar [until] abode. Then that Friar Ajjunaya on the day on which he shaved himself [until] entered the order, praised and worshipped the Ascetic, Lord Mahavira and took the vow of this sort "It behoves me, for all my life to abide exercising myself in constant mortification with fasts until the sixth meal." With this idea he took the vow of such sort and abode [etc.] all his life. Then that Friar Ajjunaya on the fast-breaking time after the fasts until the sixth meal, read his lection in the first watch. Just like Goyama [etc.] he wandered about.

Then to that Friar Ajjunaya, wandering in the families high [etc.] in the city of Rayagiha, many women, men, young people, old people and youths said, "By this man was my father killed; by him my mother... brother, sister, wife, son, daughter, daughter—in-law [etc.]...by him, my other kinsmen, relations and retainers." So some abused him; some caviled at him; chided, censured, rebuked, reviled, look down upon him in contempt, struck at him. Then that Friar Ajjunaya, abused [until] struck at, by many

women, men, young people, old people and youths, not becoming wrathful even by mind towards them, bore, put up with patience, endured and suffered with equanimity. Bearing with equanimity [etc.], wandering in the city of Rayagiha, in the families high, low and middle-class, he when he got food, did not get water; when he got water, he did not get food. Then that garland-maker Ajjunaya, never sorrowful, despirited, with mind not turbid, unpurturbed, ungrieved, not exhausted in self-restraint,-moved about went out of the city of Baravaí, arrived at the sanctuary Gunasila-a before the Ascetic Lord Mahavira ([until] like Master Goyama ) showed (him his food and drink) and took himself the food (as untouched in the mouth) as a serpent (getting) in the hole.

Then the Ascetic Lord Mahavira, some other time, came up to the city of Rayagiha and abode in the country outside. Then that Friar Ajjunaya completed his period of friarhood, exercising himself by that noble, abundent, zealous, lucky mortification full well for six months, wasted himself by a half-month's starvation, cut off thirty meals by

not eating, achieved the end for which she did...[until] beatified, [Sttra 13.]

In that age, at that time; a city of Rayagiha; the sanctuary Guṇasila-a; king Seṇiya...There dwelt a householder named Kāsava. Just like Makāi. The period sixteen years...beatified on the Vipula.

So also the householder Khema-a. Excepting, the city of Kayandı. The period sixteen years... beatified on the Mount Vipula.

So also the house-holder Dhi-i-hara... In the city of Kayandi...period sixteen years...was beatified on the Vipula.

So also the house-holder Kelasa, Exceptting, Sage-a was the city. The period twelve years...was beatified on the Vipula.

So also the house-holder Harichandana... Sage-a...the period twelve years...was beatified on the Vipula.

So also the householder Varatta... Excepting, the city of Rayagiha... the period twelve years... beatified on the Vipula.

So also the householder Sudamsana... in the city of Savatth...the period many years...beatified on the Vipula.

So also the householder Supaittha... in the

city of Savatthi; the period twenty-seven years...beatified on the Vipula.

So also the householder Meha...the city of Rayagiha...the period many years;... beatified on the Vipula.

In that age, at that time there was a city of Polasapura. The garden was Sirivana. In that city of Polasapura, there was a King by the name of Vijaya. This King Vijaya had a queen named Siri [a description]. This King Vijaya had a son by himself through Queen Siri—a prince named Aimutta, delicate [etc.].

In that age, at that time, the Ascetic, Lord Mahavira [until] abode in Sirivana. In that age, at that time, the eldest disciple of the Ascetic Lord Mahavira (as in Pannatti [until]) moved about in the city of Polasapura in the families, high [etc]. Now this Prince Aimutta, bathed [until] decked, surrounded by many little boys, little girls, lads, lasses, youths, maidens went out of his own house. Then the reverened Goyama, moving about in the city of Polasapura, made his way not very far from the Place of Indra. Now that Prince

Aimutta saw the reverend Goyama, making his way not very far, went to him and thus said.

"Who are you, Sir?-where do you move about?"

Then the reverend Goyama said thus to Prince Aimutta;

"We are, Beloved of Gods, Niggantha ascetics, heedful in walking [until] observing continence, move about in the families high [etc.]."

"Come you, sir, so that I may get you alms." So saying he held the reverend Goyama by a finger, and went to his own house. Then that Queen Siri saw the reverend Goyama coming, becoming [glad etc.] got up from her seat, went to the reverend Goyama, walked round him thrice from right to right, praised and worshipped him, gave him abundent food [etc.] and let him go. Then that Prince Aimutta said thus to the reverend Goyama.

"Where, sir, do you dwell?"

Then the reverend Goyama said thus to Prince Aimutta.

"Verily thus, Beloved of Gods, my doctrine-precepter, my doctrine-preacher Lord

Mahavira, the first-maker [until] desirous to attain, abides exercising himself [until] by constraint, having taken a proper place, in the park Sirivana outside the city of Polasapura here. There we dwell."

Then that Prince Aimutta said thus to the reverend Goyama;

"I go with you, Sir, to do reverence to the feet of the Ascetic, Lord Mahavira. If it pleases you, Beloved of Gods, do not put a stop to it."

Then that Prince Aimutta with the reverend Goyama approached the Ascetic Mahavira, walked thrice from right to right, praised [until] waited before him. Then the reverend Goyama approached the Ascetic Lord Mahavira [until] showed [him, food etc.] and abode with mortification and constraint. Then the Ascetic (preached)...the story of the doctrine...before Aimutta and that (congregation). Then that Aimutta, having heard and listened to the doctrine from the Ascetic, Lord Mahavira became glad [etc.]...heart [etc.]...(and said) "But only, Beloved of Gods, I shall take leave of my father and mother; then

shall I enter, the order in the presence of the Beloved of Gods. If it pleases you, beloved of Gods, do not put a stop to it."

Then that Prince Aimutta approached his father and mother...[until] "to enter the order." The father and mother said thus to Prince Aimutta.

"You are a child, son, and have no understanding. What do you know of the doctrine?"

Then that Prince Aimutta said thus to his mother and father.

"Thus indeed, mother and father, what I know, I do not know; and what I do not know, I know."

Then the mother and father said thus to Prince Aimutta,

"How do you, son, know that [until] know?"

Then that Prince Aimutta said thus to his mother and father,

"I know, mother and father, that one who is born, must surely die; but I do not know, mother and father when or where or in what manner or at what length of time. I do not know, mother and father, by what accumulation of works, the souls are born

among hell-dwellers, lower lives, men and gods; but I know mother and father that they are born among the hell-dwellers, [etc.] by their own accumulation of actions. Thus indeed, mother and father what I know, I do not know and what I do not know, I know. I desire, therefore, mother and father, on being permitted by you, [until] to enter the order."

Then when his mother and father could not prevail upon him by many declarations [etc.] "We desire, child, to see your royal splendour for even one day." Then that Prince Aimutta stood quiet following the words of his mother and father. The anointment-ceremony as in the case of Mahabala The withdrawal...studied the Laws of Peace etc...For many years the period of friarship... Gunarayana...[until] beatified on the Vipula.

In that age, at that time in the city of Vanarasi...Kamamahavana sanctuary... There in the city of Vanarasi, there was a King named Alakkha, In that age, at that time, the Ascetic [until] abode. The congregation etc...Then that King Alakkha in the presence of the Ascetic Lord Mahavira,

like Udāyana, withdrew. Only, he anointed his eldest son (to rule over) his kingdom. Eleven Scriptures...the period many years [until] beatified on the Vipula.

"Thus, Jambu, this matter is preached of the Sixth Division, by the Ascetic [etc.]." [Sūtra. 15.]

## THE SEVENTH DIVISION.

"If etc." The Introduction of the Seventh Division. [Until] thirteen lessons are preached They are namely,

Nanda; Nandavai, Nanduttara Nandiseniya also; Maruya, Sumaruya, Mahamaruya, Marudeva eighth; Bhadda Subhadda, Sujaya also, Bhuyadinna should be known as the names of the wives Senīya."

"If sir, [etc.] thirteen lessons are preached, what is the matter, sir, preached of the first lesson by the Ascetic [etc.]?"

"Thus, indeed, Jambu, in that age at that time,...a city of Rayagiha...Gunasila-a sanctuary...the king, Seniya. This King

Seniya had a Queen named Nandā [a description]. The master arrived. The Congregation went out. Then that Queen Nandā, having understood the matter of this doctrinal talk called her chamberlains... a vehicle (like Paumāval [until]). Having learnt Eleven Scriputures...the period twenty years [until] beatified. Thus all thirteen Queens are to be understood in the way of Nandā."

The Seventh Division is over. [Sutra. 16.].

### THE EIGHT DIVISION.

"If Sir" The introduction of the Eighth Division, [until] ten lessons are preached; namely.

Kālī, Sukāli, Mahākālī, Kanhā, Sukanha, Mahakanhā, Virhkanhā should be known so also Rāmakanhā; Piusenakanhā ninth and tenth Mahāsenakanhā."

"If ten lessons [etc.], what is the matter preached of the first lesson?"

"This, indeed, Jambū, in that age, at that time there was a city named Campa... the sanctuary Punnabhadda...There in the city of Campa, there was a King named Koniya [a description]. There in the city of Campa, there was a Queen named Kall the consort of Seniya, and the stepmother of King Koniya. [a description.]. Like Nanda [until] she learnt Eleven Scriptures, the Laws of Peace etc. She abode exercising herself with many fasts until the fourth meal... Now that Kali some other time came to Nun Ajja-Chandana and thus said,

"I intend, lady, being permitted by you to abide observing Rayanavall penance. If it please you, lady, do not put a stop to me."

Then that lady Kall, on being permitted by Nun Ajja-chandana abode observing [etc.]. namely,

She fasted until the fourth meal; then indulged in all modes of desire: then fasted until the sixth meal; then indulged in all modes of desire......then she fasted until the sixth meal; then indulged in all modes of desire; then she fasted until the fourth meal; then she indulged in all modes of desire.\*

<sup>\*</sup> The रत्नावडीतप: is thoroughly explained by the commentator अभगदेव [See

Thus this series of the Rayanavali penance becomes accomplished according to the scriptures [etc.] by one year, three months and twenty-two days and nights.

Thereafter, in the second series, she fasted until the fourth meal; then indulged in all kinds of foods except Vigai foods; then she fasted until the sixth meal; then indulged in all kinds of foods except Vigai foods. Thus as in the first series; only that she took all sorts of food except Vigai foods, on all fast-breaking days [until] it becomes accomplished.

Thereafter in the third series, she fasted until the fourth meal; then she took the food without even the smearing of Vigai foods. The rest the same as before.

So also the fourth series. Only that on all fasting-days she took Ayambila gruel. The rest the same as before. It is therefore.

## In the first series the indulgence in all modes of desires; in the second

Appendix I. P. 101. I. 5. of this book]; also see Notes. The translation of the same not given fully as it is superflous for the understanding of its English rendering.

series the taking of foods except Vigal foods; in the third series, the taking of foods even without the smearing of Vigal foods; and in the fourth series the taking of Ayambial gruel.

Then that Nun Kalī,—after having accomplished...according to the scriptures the Rayanayali Penance by five years, two months and twenty-eight days,—approached Nun Ajja-Chandana, praised and worshipped her and abode exercising herself with many fasts until the fourth meal [etc.].

Then that Nun Kali, by that noble [etc.]. overspread with veins, and became, ke well-lit fire covered over with ashes. mightily resplendent with the glow, with the lustre, with the beauty of the lustre of the glow.

Then to that Nun Kāli, some thergo time, at the midnight hour (literally—at the time between the first part of the night and the latter part of the night) the inward thought arose...the pondering like that of Khanda-a "Thus so long as I have strength [5], it is better for me on the morrow [until] (when the sun) shines (with lustre) after taking leave of Nun Ajja-Chandanā and on being permitted by her, to abide... being at her feet...renouncing food and drink

wasting myself with starvation...not being eager for death..." With this idea, she pondered, went to Nun Ajja-Chandana, praised and worshipped her and said;

"I desire, lady, on being permitted by you to abide...wasting myself in starvation [etc.]. If it please you, [etc.]."

Nun Kāli, on being permitted by Nun Ajja-Chandaṇā abode, wasting herself in starvation [etc.]. That Nun Kālī learnt before Nun Ajja-Chandaṇā Eleven Scriptures, Laws of Peace etc, completed the period of nunship of eight complete years, wasted herself by a month's starvation, cut off sixty meals by not eating, (fulfilled) the end for which [she stripped herself etc...] was beatified [5] with her last breaths.

The conclusion. The First Lesson ends, [Sūtra, 17]

In that age, at that time, there was a city of Campa...the sanctuary Punnabhadda; the King was Koniya. There was a queen named Sukālī, the wife of King Seniya and and the step-mother of King Koniya. Just like Kālī, Sukalī also withdrew [until] abode exercising herself with many fasts until the

fourth meal [etc.] Then that Nun Sukālī, some other time, approached Nun Ajja-Chandanā ...[until] "I intend, lady, on being permitted by you, to abide observing Kanagāvalī penance."

Thus like Rayanavall, Kan agavali also the same. Excepting, on the three occasions she fasted until the eighth meal, unlike Rayanavall where she fasted until the sixth meal. In one series, one year, five months, and twelve days and nights. Of four series, four years, nine months, eighteen days. The rest the same as before. Nine years her period of nunship [until] beatified [Sutra, 18]

So also Mahakali. Excepting she abode observing the penance smaller Sha-nikkliiya (Lion's Play). It is as follows: she fasted until the fourth meal; then indulged in all modes of desire,.....then fasted until the fourth meal; then indulged in all modes of desire.

Similarly four series. In one series, six months and seven days; of four series, two years and twenty-eight days [until] beatified. [Sutra. 19.]

So also Kanha. Excepting, she observed the greater Siha-nikkıliya Penance the same

as the smaller. Excepting, it must be carried upto the fasts until the thirty-fourth meal, in the ascending series; so also it must be carried down in the descending series. Of one series, there would be one year, six months and eighteen days. Of four series, six years, two months and twelve days and nights. The rest the same as that of Kall [until] beatified. [Sutra 20]

So also Sukanha. Excepting, she abode observing the Monastic Standard of Sevensevens. During the first seven days she took one dole of food and one of water; during the second seven days, she took two doles of food and two of water; during the third three.....fourth...fifth.....sixth....during the seventh seven days she took seven doles of food and seven of water.

So indeed this Monastic Standard of Seven-sevens, she accomplished according to the scriptures [etc] in 49 days and nights, with 196 alms-takings, approached Ajja-Chandanā, praised and worshipped her and thus said,

"I intend, lady, on being permitted by you to observe the Monastic Standard of Eight-eights. If it please you, Beloved of Gods, do not put a stop."

Then that Nun Sukanha on being permited by Ajja—Chandana abode observing the Monastic Standard of Eight-eights.

During first eight days she took one dole of food and one of water. [until] During the eight eight days she took eight doles of food and eight of water.

So indeed this Monastic Standard of Eight-eights, she accomplished according to the scriptures [etc.] in 64 days and nights by 288 alms-takings, [until] She abode observing the Monastic Standard of Ninenines

In first nine days, she took one dole of food and one of water. [until] in the ninth nine days, she took nine doles of food and nine of water.

So indeed this Monastic Standard of Nine-nines, she accomplished according to the scriptures [etc.] in 81 days and nights by 405 alms-takings. [until] she abode observing the Monastic Standard of Tentens.

In first ten days, she took one dole of food and one of water [until] in the tenth ten days, she took tentdoles of food and ten of water.

So indeed this Monastic Standard of Ten-tens, she accomplished according to the scriptures [etc.] in 100 days and nights with 550 alms-takings and abode exercising herself with many fasts until the fourth meal [etc], in various mortifications...( taking only one meal within ) a month or half a month.

Then that Nun Sukanhā by the noble mortification [etc] was beatified.

The conclusion. The Fifth Lesson [Sütra, 21.].

So also Mahakanha; only she abode observing the Standard of Short Savvaobhadda. She fasted until the forth meal; then indulged in all modes of desire; fasted until the the sixth meal; then indulged in all modes of desire.....she fasted until the eighth meal; then indulged in all modes of desire.

So indeed she accomplished the first series of the Short Savvaobhadda in three months and ten days [until], in the second series, she fasted until the fourth meal; and took foods excepting Vigai foods;...the same here as was in Rayanavall. Here also four

series; the fast-beaking days also the same. The period of the four series a year, a month and ten days, The rest the same as before [until] she was beatified.

The conclusion. The Sixth Lesson ends. [Sūtra. 22.]

So also Virakanha. Only she abode observing the Long Savvaobhadda Standard. It is as follows: she fasted until the fourth meal; then indulged in all modes of desire..... until the tenth meal; then indulged in all modes of desire.

In a single series eight months and five days; of four 2 years, 8 months and 20 days. The rest, the same as before [until] she was beatified. [Sūtra. 23.]

So also Rāmakanhā. Only she abode observing the Standard of Bhaddottara. That is as follows: she fasted until the twelfth meal; then indulged in all modes of desire.....until the sixteenth meal; then indulged in all modes of desire.

In one series, six months and twenty days. Of four was the period 2 years, 2 months and 20 days. The rest the same as was was with Kall [until] was beatified. [Sutra. 24.]

So also Piusenakanha. Only, she abode observing the penance of Muttavali. It is as follows: she fasted until the fourth meal; then indulged in all modes of desire..... until the thirty-fourth meal; then indulged in all modes of desire.

So also she followed in the descending order.....[ until ] she fasted until the fourth meal; then indulged in all modes of of desire. In one series 11 months and 15 days. Of four, 3 years and 10 months. The rest (the same) [until] beatified. [Sutra 25.]

So also Mahasenakanha. Only she abode observing the penance of Ayambila-Vaddhamana. It is as follows: she took one Ayambila meal; then fasted until the fourth meal; took two Ayambila meals; then fasted until the fourth meal...(so onwards), the number of Ayambila meals rising by an increment of one, accompained by a fast until the fourth meal [until] she took one hundred Ayambila meals; then fasted until the fourth meal.

Then that Nun Mahasenakanha accomplished it according to the scriptures in 14 years, 3 months and 20 days and nights [until] well observed with the body [until]

she approached Nun Ajja-Chandana, praised and worshipped her and abode exercising herself...with many fasts until the fourth meal letcl Then that Nun Mahasenakanha was resplendent with that noble (mortification). [etc.] Now at the hour of midnight there arose a thought to Nun Mahasenkanha. just like that to Khanda-a Juntill she asked Ajja-Chandanā [until] abode without being eager for death [by wasting hersalf away in] starvation. Then that Nun Mahasenakanha studied before Nun Ajja-Chandana Eleven Scriptures, Laws of Peace etc. observed a period of full seventeen years, wasted herself with a month's starvation, cut off sixty meals by not eating, accomplished the end for which she stripped herself [etc.], and was beatified, awakened [etc.] with her last breaths

Eight years to begin with and the increment thereto by one year until seventeen; these indeed should be known as the periods of the wives of Senia.

Thus indeed, Jumbu, by the Ascetic [until] attained, the matter of the Eighth Scripture, the Fortunes of the End-winners is preached"

The Scripture is finished [Sūtra. 26.].

The Scripture, the Fortunes of the End—winners has one Book of the Holy Text, and Eight Divisions. They are read in eight days too. There in the first and the second divisions, there are ten lections for each. In the third division, there are thirteen lections. In the fourth and the fifth divisions, there are ten lections for each. In the sixth division, there are sixteen lections. In the eighth division, there are ten lections.

The rest, the same as that of Naya-dhammakaha. [Sutra. 27].

The Fortunes of the Endwinners end.

# ANUTTAROVAVĀIYA-DASĀO.

### THE FIRST DIVISION

In that age, at that time...a city of Rayagiha. The arrival of the reverend Suhamma...The congregation went out [ until ] Jumbū waited before him [etc.]. Thus he said,

"If, sir, by the Ascetic [until] attained this matter of the Eighth Scripture—the Fortunes of the Endwinners, is preached, what, sir, is the matter of the Ninth Scripture, the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, preached by the Ascetic [until] attained?"

Then Friar Suhamma said to Friar Jambu "Thus indeed, Jambu three divisions of the Ninth Scripture, the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, are preached by the Ascetic [until] attained."

"If, sir, by the Ascetlc [until] attained three divisions are preached of the Ninth Scripture, the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, how many lessons of the First Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest

Mansions, are preached, sir, by the Ascetic [until] attained?"

"Thus, indeed, Jambu, ten lessons of the First Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions are preached by the Ascetic [until] attained namely,

Jāli, Mayāļi, Uvayāli, Purisasena, and Vāriseņa; Dihadanta and Latthadanta, Vehalla, Vehāyasa and Prince Abha-a. ''

"If, sir, ten lessons are preached of the First Division by the Ascetic [until] attained, what, sir, is the matter of the first lesson of the Fortunes of those who are reborn in the Highest Mansions, preached by the Ascetic [until] attained?"

"Thus indeed, Jambū, in that age, at that time, there was a city of Rayagiha, splendid, tranquil and prosperous...the sanctuary Punnabhadda...The king Seniya...the queen Dhārini...the lion in a dream...the prince Jali...like Meha...the gifts of eight each ...[until]...eajoyed up in the palace [etc.] The Master arrived. Seniya went out. Like Meha,

Jali also went out. Like Meha he also withdrew. He studied the Eleven Scriptures. (He observed) Gunarayana mortification like His narrative the same that of Khanda-a, the same ponderings, the same farewell: so did he climb on the Viula with the Elders. Only having fulfilled the period of friarship for sixteen vears, he attained death in the death-month went upward far beyond the Heavens of Moon, Suhamma [until] Arana, Accua, beyond the series of the Mansions of Nine Gevejjas and was reborn as a god in the Mansion Vijaya, Then the Elders, knowing that Friar Iali has come to death, left the body as was fit for extinction. They take his pot and garments; come down in the same way [until] "Here, sir, is his religious equipment.' The reverend Goyama [until] thus said.

"Thus indeed the disciple of the Beloved of Gods, named Jali was gracious by nature. Where has that Friar Jali who is dead, gone; where is he reborn?"

"Thus, indeed, Goyama, my pupil (the same as that of Khanda-a) [until] who is dead, (having gone beyond the Heavens of)

Moon [until] upwards, is reborn as a god in the Mansion Vijaya,"

- "How much time, sir, is his existence there ordained?"
- "Goyama, his existence there is ordained for thirty-two Sagarovama periods."
- "Then, sir, on the expiry of his life [3] from that world of gods, where shall he go [2]?"
- "Goyama, he will be beatified in the country of Mahavideha."
- "Thus indeed, Jambu, this is the matter of the first lesson of the First Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, preached by the Ascetic [until] attained."

The same is to be repeated in the case of the remaining eight. Excepting, six are the sons of Dharini; Vehalla and Vehayasa, of Chellana. The period of friarship of the first five is sixteen years; of the (latter) three, twelve years; of the (last) two five years. Of the first five, in serial order, the rebirth is in Vijaya, Vejayanta, Jayanta, Aparajiya, Savvattasiddha; Dihadanta in Savvatthasiddha; the rest (four) in the

upward order...Abh-a in Vijaya. The rest the same as in the first lesson. The matter to be known of Abha-a, — the city of Ra'yagiha, the king Seniya...the rest the same as before.

"Thus indeed, Jambū, this is the matter preached of the First Division, of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions by the Ascetic [until] attained."

### THE SECOND DIVISION.

- "If, sir, this is the matter of the first division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions preached by the Ascetic [until] attained, what sir, is the matter of the Second Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, preached by the Ascetic [until] attained?"
- "Thus, indeed, Jambu, thirteen lessons of the Second Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions are preached by the Ascetic [until] attained—namely.

Dihasena, Mahasena, Latthadanta and Gudhadanta and Suddhadanta; Halla, Duma, Dumasena, and Mahadumasena to be learnt; Siha and Sihasena and Mahasihasena to be learnt; and Punnasena is to be known—it becomes the thirteenth lesson.

"If, sir, thirteen lessons of the Second Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions are preached by the Ascetic [until] attained, what is the matter of the first lesson of the Second Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, preached by the Ascetic [until] attained?"

"Thus, indeed, Jambu, in that age, at that time,...the city of Rayagiha...the sanctuary Gunasila-a...the King Seniya...the queen Dharini...the lion in a dream. The birth, childhood and arts the same as those of Jali. Excepting, Dihasena was the prince. All the narrative as that of Jali [until] comes to his end.

Thus all the thirteen also...the city of Rāyagiha...the father Seniya.. the mother Dhārini...of the thirteen the period too

thirteen years. In the serial order, two in Vijaya, two in Vejayanta, two in Jayanta, two in Aparajita. the remaining five Mahaduma and others in Savvatthasiddha Mansion.

"Thus, indeed, Jambu, this is the matter of the Second Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, preached by the Ascetic [until] attained."

In both the divisions by a month's starvation, [Sutra, 2]

Thus the Second Division ends,

#### THE THIRD DIVISION.

"If, sir, this is the matter of the second division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, what, sir, is the matter of the Third Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions, preached by the Ascetic [until] attained?"

"Thus indeed, Jambū, ten lessons are preached of the Third Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions by the Ascetic [until] attained;—namely:

Dhanna, Sunakkhatta and Isidasa are to be learnt Pella-a and Ramaputta also Chandiman and Pitthiman; Friar Pedhalaputta and ninth Pothila too; Vehalla is said the tenth — these tentare to be learnt."

"If, sir, ten lessons of the Third Division of the Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions are preached by the Ascetic [until] attained, what is the matter of the first lesson preached by the Ascetic [until] attained?"

"Thus indeed, Jambū, in that age, at that time, there was a city named Kāyandī, wealthy, tranquil and prosperous; the garden Sahasambavana [redolent with flowers and fruits of] all seasons...a king Jiyasattu. Here in the city of Kāyandī, there dwelt a merchant's wife named Bhaddā rich, [until] unsurpassed. This merchant's wife Bhaddā had a son named Dhanna, perfect [until] of handsome form, attended by five nurses; namely, by a milk-nurse, like Mahabbala [until] learnt 72 arts [until] became able for worldly enjoyment. Then the merchant's wife Bhaddā knowing that her son, Dhanna

had passed beyond childhood [until] able for worldly enjoyment, built thirty—two palaces, lofty, towering [until] in their midst a great mansion, set up with hundreds of pillars [until] of thirty—two daughters of rich merchants, she made him hold the hands... the gifts were of thirty—two each [until] high up in the palace... with (tabors) breaking... enjoyed.

In that age, at that time, the Ascetic [etc.] arrived. The congregation went out, King Jiyasattu too like king Koniya, went out. Then when Dhanna [heard] the great [cry of people]...he went out like Jamali; only on foot, [until] "()nly that I shall bid farewell to my mother Bhadda, the merchant's wife; then in the presence of the Beloved of Gods [until] I shall enter the order." [until] like Jamali, he bade farewell, [Bhadda] fainted, conversed as in the story of Mahabbala [until] when the could not prevail upon him...Just as Thavaccaputta, he took leave of Jivasattu...the umbrellas and chowries (are to be described). He performed himself his withdrawal ceremony as Kanha did, of Thavaccaputta [until ] entered the order. became a friar heedful in walking [until] guarded in continence.

On the very day that Friar Dhanna shaved his head [until] entered the order, praised and worshipped him and thus said.

"Thus, indeed, sir, I desire on being permitted by you, to abide, exercising myself with fasts [until] the sixth meal, in constant mortification accepting only the Ayambila gruel throughout my life. On the fast-breaking time after the sixth meal, it is meet for me to accept Ayambila gruel and not non-Ayambila gruel; that too given with soiled hands and not with unsoiled hands; that must be fit to be thrown away and not unfit to be thrown away; it must be that which many other ascetics, Brahmanas, guests and poor people do not need. If it please you, Beloved of Gods, do not put a stop to me."

Then that Friar Dhanna on being permitted by Lord Mahavira [glad etc.] abode exercising himself with fasts until the sixth meal with constant mortification throughout his life. Then that Friar Dhanna

read his lection in the first watch of night on the first fast-breaking time after the sixth meal, Just like master Govama he bade farewell [until] went to the city of Kavandi, and there moving about in the families high etc (accepted) Ayambila-food and not non-Avambila-food...[until]...which other do not need. Then that Friar Dhanna, seeking alms with the vigorous, zealous, careful way of seeking alms, if he got food did not get drink, Then Friar Dhanna accepted the alms, as chanced, being not depressed, despirited, unperturbed not regretting, not exhausted in self-restraint. observing rule of heedfulness а assiduity-, went out from the city of Kayandi, and showed (his food etc.) like Govama, Then that Friar Dhanna, being permitted by the reverend Ascetic, unattached [until]...free from the infatuation of worldly objects, are food himself (as without touching) as a serpent (goes in) the hole, and abode with restraint, mortification [etc.]

Then the Ascetic Lord Mahavira set out from park Sahasambavana, from the city of Kayandi. Then the Ascetic Lord Mahavira moved about in the country outside.

Then that Friar Dhanna studied Eleven Scriptures, the Laws of Peace etc. in the presence of the Ascetic Lord Mahāvīra and the Elders of such sort, abode exercising himself with restraint and mortification. Then that Friar Dhanna by that noble... (mortification) like Khanda-a stood resplendent...(etc.)

Now the beauty, due to mortification, of the feet of Dhanna was of such a sort...to wit, like a dry bark, like a wooden sandal, like a worn-out shoe...Thus were the feet of Dhanna, dry and fleshless and can be only known by bones, skin and veins and not by flesh and blood.

Now the beauty [etc.] of the toes of the feet of Dhanna was of such a sort, to wit, like the pod of horse-gram, of Mugga, of Masa which when ripe are cut, put in the sun and are slowly withering when put to dry...Thus were the toes of Dhanna dry [until] (not) by (flesh and) blood.

The beauty [etc.] of the legs of Dhanna ...to wit...like the legs of a heron, like the legs of a peahen [until] by blood.

The beauty [etc.] of knees of Dhanna... of such sort, to wit...like the joints of a Kali bird, like those of a peacock, like those of a peahen...Thus [until] (not) by (flesh and) blood.

The beauty [etc.] of the thigh of Dhanna to wit, like shoots of Priyangu-tree, of Badari, of Sallaki, of Shalmali which when ripe...in the sun [etc.]. Thus the thighs of Dhanna [until] by blood.

The beauty [etc.] of the hip-bone, to wit...like the feet of a camel, of an old bull, of a buffallo [until] by blood.

The beauty [etc.] of the belly of Dhanna...to wit, like a dry water-bag of leather, a pot-shred for baking, like the front portion of the branch of a tree, hanging down. Thus the belly was dry [etc.]

The beauty [etc.] of the ribs of Dhanna... to wit...like a row of small round mirrors, like a row of small round vessels, like a row of small troughs; thus [etc.]

The beauty [etc.] of the spinal cord of Dhanna was of such a sort...to wit...like a row of the pointed ends of crown-jewels,

like a row of round stones, like a row of toy-balls... Thus [etc.]

The beauty [etc.] of the breast-bone of of Dhanna was of such a sort...to wit...like a chip of a plank, like a strip of a flapper, like a strip of a palm-leaf fan...Thus [etc.]

The beauty [etc.] of the arms...to wit ...like pods of the Sami, like pods of Pahaya, like pods of Agatthiya...Thus [etc.]

The beauty [etc.] of hands...to wit... like dry dung-cakes, like banyan-leaves, like Palasa-leaves...Thus [etc.]

The beauty [etc.] of the fingers of his hands...to wit...like the pods of Kala, of Mugga, of Masa which when ripe, are split up, put in the sun, dry...Thus [etc.].

The beauty [etc.] of the neck...to wit... like the neck of a pitcher, like the neck of a gourd, like an Uccatthavana (a kind of vessel)...Thus [etc.]

The beauty [etc.] of the chin...to wit... like a gourd-fruit, like a hakuva-fruit, like a mango-stone...Thus [etc.]

The beauty [etc.] of the lips...to wit... like a dry leech, like a pill of phlegm, like a pill of lac...Thus [etc.]

The beauty [etc.] of the tongue...to wit...like a banayan-leaf, like a palasa-leaf, like a teek-tree leaf...Thus [etc.]...

The beauty [etc.] of the nose...to wit... like a slice of a mango, like a slice of Amrataka, like a slice of a Maulunga-fruit... when ripe...Thus [etc.]

The beauty [etc.] of the eyes...to wit... like the holes of a lute, like the holes of a violin, like the morning-stars... Thus [etc.].

The beauty [etc.] of the ears...to wit... like the skin of Mūla, like the skin of a musk-melon fruit, like the skin of Kārellaya... Thus [etc.].

The beauty [etc.] of the head...to wit like a ripe gourd, like an Elalua, like Sinhalu-a, when ripe [etc.]...Thus the head of friar Dhanna was dry, rough, fleshless; it can be known by bones skin and veins and not by flesh and blood.

So in all cases. Only in case of the stomach the ears, the tongue, the lips—in case of these 'the bone' is not to be repeated; 'it is known by the skin and veins' — is to be repeated.

Now with his feet, legs and thighs dried and rough; with his belly, deformed and swollen on the sides and sinking into the back; the rings of his ribs, visible; the joints of the backbone, easy to reckon like the rosary of Aksa fruits: the divisions of his breast-bone like the waves of the Ganges; his arms like dried snakes; his hands dangling like loose bridle-rods; his pot-like head shaking as that of one suffering from palsy; the lotus of his face faded; his mouth open like that of a pot; his eyelids sunken, Friar Dhanna walked only with the force of his spirit, stopped too with the force of his spirit; he was faint when he intended to speak at all times past, present, and future He to wit, was like a cart of burning coals [ just as in the case of Khanda-a ] [until] like fire covered with the heap of ashes, he stood resplendent with glow, with lustre, with the splendour of the glow of lustre.

In that age, at that time...the city of Rayagiha; the sanctuary Gunaslaa; the king Seniya. In that age, at that time, the Ascetic Lord Mahavira arrived; the congregation went out; Seniya also went out; the story of the doctrine; the congregation went

back, then that king Seniya, having heard and listened to the doctrine before the Ascetic Lord Mahavira, praised and worshipped him, and thus said;

"Is it, indeed, sir, that this Friar Dhanna, among these fourteen thousand friars headed by Indabhūi belabours himself much and to the best cleanses himself?"

"Indeed, it is, Seniya that this Friar Dhanna, among these fourteen thousand friars headed by Inda-bhui belabours himself much and to the best cleanses himself."

"On what ground, sir, is it so said that this Friar Dhanna, among these [etc.] belabours himself much and to the best cleanses himself?"

"Thus, indeed, Seniya, in that age, at that time, there was a city named Kayandi [etc.] He enjoyed upwards in the paragon of a palace. Then I, some other time arrived,—wandering in one place after another, and passing from one village to another—at the city of Kayandi, in park Sahasamavana; took a befitting place and abode with restraint [etc.]. The congregation went out. [ the story is the same as before; until ] he

entered the order [until] took his food...as...in the hole. (The beauty [etc.]) of the legs of Friar Dhanna...[ all the description of the body ] [until] stood resplendent... etc. It is on that ground, Seniya, that this Friar Dhanna among these fourteen thousand friars, belabours himself much and to the best clenses himself."

Then that king Seniya in the presence of the Ascetic, Lord Mahavira, having heard and listened to this matter, glad [etc.] turned about the Ascetic, Lord Mahavira, right to right thrice, praised and worshipped him. Then he approached Friar Dhanna, turned about him from right to right, praised and worshipped him and said thus;

"Blessed are you, indeed, Beloved of Gods, quite meritorious, with your ends well fulfilled, with your tokens well fulfilled, you have, Beloved of Gods, well won the fruit of human birth and life." So saying, he praised and worshipped him, approached the Ascetic Lord Mahavīra, (turned) [etc.] thrice praised and worhipped him and returned to the direction from which he had appeared.

Then, some other time, this Friar Dhanna, at mid-might had a religious vigil... and had thought [4] of such a sort.

"Thus indeed, I, by this noble [etc...] (mortification)..." The pondering as in the case of Khanda-a; leave-taking; clomb the Viula with the Elders; month's fasts; the period nine months; [until] coming to death, in the death-month, he was reborn as a god in the mansion of Savvatthasiddha,—having gone far upwards beyond the series of nine Gevejja Mansions...upwards beyond Chandima [etc.]...

"How long there, sir, the existence of Dhanna ordained?"

"His existence, Goyama, is ordained there for thirty-three Sagarovama periods."

"Whither, shall he, sir go from that celestial world?"

"Goyama, he will be beatified in the land of Mahavideha,"

Thus, indeed, Jambu, this is the matter of the first lesson preached by the Ascetic [until] attained."

The first lesson ends.

"If sir," [etc]. The introduction.

"Thus, indeed, Jambū, in that age, at that time...the city of Kayandī; king Jiyasattu ...There in the city of Kayandī, there dwelt a merchant's wife named Bhaddā [rich. etc.]. This merchant's wife, Bhaddā had a son named Sunakkhatta, a boy perfect [until] of handsome form, attended by five nurses just like Dhanna. The gifts of thirty-two each [until] enjoyed in the paragon of a palace high up.

In that age, at that time...the arrival... Sunakkhatta went out just like Dhanna. His withdrawal just like that of Thavaccaputta [until] became a friar, heedful in walking [until] guarded in continence.

Then, on the very day, when he shaved himself before the Ascetic, Lord Mahavira [until] entered the order, he took a vow [same as before, until]...as...in the hole... he took his food and abode with constraint [etc.]; he moved out in the country outside... studied Eleven Scriptures [etc.] abode exercising himself with motification and restraint

......

Then that Sunakkhatta by noble... (mortification) [etc.]...just like Khanda-a...

In that age, at that time...the city of Ravagiha...the sanctuary Gunasila-a...the king Seniva...the Master arrived. The congregation went out. The king also went out...The story of the doctrine...the king went back.. The congregation also went back .. Then, some other time this Sunakkhatta in the mid-might had a religious vigil as that of Khanda-a. The period many years; the question of Goyama. In the same way (the Ascetic etc.) replied [until] 'He is reborn in the Mansion of Savvatthasiddha.' His existence is for the period of thirtythree Sagarovamas,' '(Where) will he sir fetc.l.' 'He will be beatified in Maha-Videha "

Thus ends the second lesson.

Thus all the remaining eight are to be described in the way of Sunakkhatta.

Only in the repective order, two in Rayagiha, two in Sae-a, two in Vaniyaggama, the ninth in Hatthinapura, the tenth in Rayagiha. Of (first) nine, the mothers are

(by the name of) Bhadda. Of (first) nine, the gifts of thirty-two each. Of (first) nine, the withdrawal as that of Thavaccaputta. Of Vehalla, in was done by his father. Vehalla's period six months; of Dhanna nine months; of the rest many years. The starvation for a month... in the Mansion of Savvatthasiddha... beatified in Mahavideha.

Thus end ten lessons.

Thus indeed, Jambū, by the Ascetic, Lord Mahavira, [the first-maker, the path-maker, self-awakened the lord of the world the light of the world, the enlightener of the world, the giver of security, the giver of shelter, the giver of the vision, the supreme ruler of the noble religion having four limits. t he bearer of unobstructed supreme knowledge and vision, the conqueror, the knower, the awakened, the awakener, the liberated, the liberator, one who has crossed, one who makes us cross, one who has attained the seat which goes by the name of the condition of absolution - blissful, unmoving, formless, endless, undecaying unobstructed, from where there is no return -1 this matter of the Third Division of the Fortunes of those

who were reborn in the Anuttara Mansions is preached.

The Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions end. The Ninth Scripture ends.

'The Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions' has one Book of the Holy Text. Three Divisions. In three days, it will be told. Here in the first division there are ten lections; in the second division there are thirteen lections; in the third division there are ten lections.

The rest to be followed like Dhamma -kaha [Sutra, 7,].

The fourtunes of those who were reborn in the Highest Manslons end.

## Notes.

- [ N. B. The black letters indicate the pages and lines. Of the two numbers at the beginning of a para in the Notes, the first indicates the number of the page and the other, the number of the line. In the middle of a para, a single black number indicates the number of the line of the page mentioned in the beginning of the para. ]
- 1. अंतगडदसाओ [सं. अन्तकृद्शाः] अभयदेव:-दशा:particular mode of section-arrangement of the
  work so named because the first division contains
  10 lessons (अञ्चयण॰) (vide. अभयदेव on अंत॰द॰ P.
  85-also the same on अणु॰ द॰ P. 107). दसाओ in
  उवासग॰ also he explains in the same manner.
  Prof. Barnett इसाओ-दशाः 'fortunes' which I have
  accepted as it can well account for the feminine
  gender and plural number of the title. Moreover the interpretation is more natural than
  अभयदेव's.
- I. I. तेणं वाहेणं तेणं समएणं—अभयदेव on भगवती (Agam. Ed. leaf 7 (a)) 'तेणं कालेणं'ति, ते इति—प्राकृतशैलीवशात्तस्मिन् यत्र तन्नगरमासीत्। णकारोऽन्यत्राऽपि वाक्यालंकाराथों यथा " इमा णं मंते! पुढवी " त्यादिषु ' काले ' अधिकृतावसर्पिणीचतुर्यविभागलक्षण इति। ' ते णं'ति तस्मिन् यत्राऽसौ भगवान् धर्मकथामकरोत् 'समए णं'ति समये—कालस्यैव विशिष्टे विभागे। अथवा तृतीयवेथं। ततः तेन कालेन हेतुभूतेन तेन समयेन

हेतुभूतेनेव I to be taken in locative or instrumental according to अभयदेव.

- 1. 3. अजसुहम्मे समोसरिए 'The Elder Sudharman arrived.' Sudharman was the fifth of the eleven गणधर who were taught by महाबीर himself. सार्यस्थर्मन् became the head of the church after महाबीर and was succeeded by जंबू. The scripture is declared by सुधमेन् to जंबू. The Mss. of our text do not indicate the addition of the description of अजसुहम्म but in any case it must be added. For it, see नाया leaves 1 (b) & 2 (a) also ओव. §25 with modification.
- 1. 5. वयासी—Past tense 3rd person sing. The same form is also used in plural e. g. अंतर दर P. 37. 67.; formed from the sigmatic Aorist (4th variety) with the augment अ dropped. Cf. the rule restricted to vowel-ending roots (Hem. VIII. iii. 162). This is more often spelt by Mss. as बदासि or वयासि. In Pali, for example in the Suttas of मिन्सिमिनकायो (Ed. Bhagavat & Rajawade) the formal beginning has an expression आमंतिस equivalent to वयासी e. g. एवं मे सुतं। एकं समय भगवा सावत्थियं विद्वरित जेतवने अनाथिपिष्टकस्स आरामे। तत्र को भगवा मिक्स आमंतिस। 'मिकसवो'ति। 'मदंते'ति ते भिक्स भगवतो प्रवस्तीसं etc.
  - I. 6. मंते. Voc. sing. cf. महन्त (Pali). Short

form of min or min; may be connected with man 'your honour' or some such expression used to address the teacher or the precepter.

भादिकरेण--- अमयदेव on भगवती P. 8 (a) आदौ प्रथमतः श्रुतधर्म-आचारादिश्रंथात्मकं करोति-तदर्थप्रणायकत्वेन प्रणयतीत्येवंशीलः आदिकरः ।

- 2. 14. बारवड् ' Dwarakā '; the site of modern Dwarka is far away; the city of Dwaraka it appears was formerly near रैवतक or Girnar Hills.
- 2. 15. पासादिया [सं. प्रासादित P. P. of the Denominative of प्रासाद ] Comforting; it is spelt also as प्रासादीय-सं. प्रासादीय (a doubtful form) which is generally given.
- 3. 15. महज्बल or महाबल: The story occurs in भगवती. It has been quoted in full by P. L. Vaidya in his Ed. of निरयावलिओ. P. 97. f.
- 4. 1. 'चंडिव्वहा देवा ' उमास्वाति's तत्त्वार्याधिगमः अः ४. सूः १ देवाश्रतुर्निकायाः !-They are भवनवासी, व्यंतर, ज्यो-तिष्क and वैमानिक. also ibid. अ. ४. सू. ११-१७.
  - 4. 2. मेह [मेष:] His story See. नाया. अञ्झ १.
- 4. 7. सामाइयमाइयाइं [सामायिकादिकानि] the intervening म is simply euphonic cf. अञ्चरनायमूसिए [अञ्चर्रतोन्छ्रत:] अणु॰ P.71.1.15 सामाइयमाइयाइ=the Laws of Peace, etc. i.e. six आवश्यक of which the सामायिक is the first—other five are वउविसत्यो, वंदनक, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग and प्रसाख्यान. 'To observe सामायिक properly, the

worshipper should withdraw early morning, at mid-day and at evening into a quiet spot, where with motionless body (standing or sitting in the कायोरसर्ग pose) and folded hands he meditates fixedly upon his soul, the divinity of the Jina etc. thrice bowing his head four times to each of the four quarters. "(Barnett.) It is connected by some with 'समय' and by others with 'सम्म, साम्य, समाय' (com. on उवासग०)...relying upon the latter the expression is translated 'Laws of Peace etc.'

- 4. 7. अरिहा=( right form अरहा). This corruption as in many other cases dates very early; see अभयदेव on भगवती leaf 3 (a) अरहंताणं=अर्हद्भयः । अरहंताणं=अर्हद्भयः । अरहंताणं मित्यपि पाठान्तरं ... 'अरोहदभ्यः' अनुपजायमानेभ्यः क्षीणकर्मबीजत्वात ।
- **4**, **16**. खंदओ=The story of स्कंदक see भगवती II. 1.
- 4. 17. बारस भिक्खुपिडमाओं 'Twelve Monastic Standards' cf. अभयदेव on भगवती explaining मासियं भिक्खुपिडमें (Il. 1. Leaf. 124 (b)) 'मासियं'ति मासपिरमाणां 'भिक्खुपिडमें ति भिक्कुचितमभिष्रहिविशेषं । एतत् स्वरूपं च 'गच्छा विणिक्ख-मित्ता पिडवज्ज्द मासियं महापिडमं ॥ दसेगभोयणस्ता पाणस्तिव एग छ। मासे ॥१॥ नन्वयमेकादशांगधारी पठितः । प्रतिमाश्च विशिष्टश्चतवानेव करोति । Out of these 12 Monastic Standards, the first seven are observed for a month each, the

observer has to increase his food and water by one dole (दिनः) till it reaches to 7 doles in 7 months. The eighth, the ninth and the tenth Standards are observed for 7 whole nights and days each, in which the observer has to fast alternately and to sit in different postures. The 11th should be observed for a whole night and day and छह penance to be done; the 12th is observed for one night when the observer has to practise अहम penance and has to abide in a cemetary taking a कायोरसर्ग posture.

- 4. 17. गुणरवणं तवोकमां [गुणरत्नं तपःकमें] This mortification lasts for sixteen months. In it the observer fasts for a day in the first month, for two days in the second and so on for sixteen days in the 16th month. During day one has to sit in a certain bodily posture facing the sun and at night in another posture without clothes on the body. The day-posture is Utkuṭakāsana while the night posture is Vīrāsana. [See अमयदेव's com. Page. 86.]
- 4. 19. दुरुद्द [उद्रोहति] climbs up; almost all the Mss, spell like this; Barnett prefers दुरुद्द; the stress on हो in Sanskrit it seems has brought about the metathesis and the preservation of the length of the syllable हो=ह. In पच्चोरहृद्द, I have not kept ह long.

- 6. 14. इंडपङ्ग्म [इंडप्रतिकः] See. अभवदेव's com. P. 87. where the reference of रायपरोणीय is given; but one can find the same in स्रोव॰ Sutra 105—109.
- 8, 5. निलुप्पलगुलिय etc. The com, reads निलुप्पल-गवलगुलिय etc. and instead of अयसिक्सम it seems to read अयस्यिकुसुम etc. 6. कुसुमकुंडलभहलया=resplendent with flowery earrings; Com. P. 89 अभयदेव=beautiful with the ear-ornamnt resembling units flower. नलकुब्बर=acc, to अभयदेव, वैधसणपुत्र i. e. the son of Kubera. Barnett connects this नलक्ष with नरक्ष of the Buddhist Tantra Text: महायक्षमेनापतिनरक्वरकरप and says that नाकवर was the General of the army of वैश्रमण. (See, Trans. Ant. P. 146-147) 10. छहंछहेणं अणिक्सित्तेणं तवोकम्मेणं विष्ठंषष्टेण अनिक्षिप्तेण तपःकर्मणा A sort of mortification where the fast is to be broken every third day. 16. पोरिसी=प्रवप-प्रमाणकाया: the watch of a day or a quarter of a day or night; each watch therefore lasts about 3 hours, the first watch beginning at noon. 22. सहसंबवण [सहस्राप्नवन] Barnett and others सहस्तंबवण: all Mss. सहसंबदण. which is probable to be right due to the effect of the penultimate tone which is found in Prakrit. I have all through kept therefore सहसंबवण. 26. घरसमुद्दाणस्स-अभयदेव on अणु॰ P. 108 ' समुद्दाणं ति भेक्ष्यं । As to Mss. समुद्दाणं is generally found.

- (See. अनुः foot-note 15 P. 73.) Prof. Vaidya hesitates between identifying this expression with गृहसञ्जान 'a large number of houses 'and 'गृहसञ्जा' a Buddhist term meaning 'Visit to houses in consecutive order without dropping any house in the middle.' Barnett offers following remarks "समुदानेण, which according to Hoernle, is to be corrected to समुदानेण (as in some Mss.) a view which finds support in the Pali समुदाने." (Trans. Ant. D. P. 64, note 3.)
- 10. 8. अन्मत्यए [४] =अन्मत्थिए चितिए परिथए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्या | [See, अभयदेव on अंत॰ P. 90] अज्झ-त्यिय=अध्यातिकः: taking all the 4 participles serving as the adjectives of times. Prof. Vaidya gives 2 sanskrit equivalents अध्यास्थित and आध्यात्मिक (उना० P. 76. Vaidya) and only आध्यात्मिक inner working of the heart, thought (निरवावित्रक्षो, P. 116, Vaidya) The confusion between on and on is well-known in case of Jain Mss. script. अञ्झतिए would have been the proper equivalent for आध्यात्मिक:: अज्ञात्थए =अध्यास्थित or अध्यर्थित, both of which are rather farfetched. Looking to the general habit of Jaina Scriptures to repeat equivalents when even one word is quite enough, and having पतिपय to back up. I have preferred the expression अन्मिश्य -शान्यधितः । 19. देवाणंदा See. भगवती IX. 33.

- 12. 19-24. My translation of these lines differs from the interpretation of अभयदेन for which see. Page. 90-91; translation page. 16-17.
- 19. 7. खेटासवा [श्लेष्माश्रवः] in which the phlegm oozes out,
- 17. 26. कहल्लेण-अभयदेव gives 'कर्परेण' cf. अणु० P. 75, l. 15. भज्जणयकभल्ले where कपालं, घटादिकपर are given as equivalents by अभयदेव (अणु० com. P. 109.) cf. Guj. कल्हाइं.
- 18 9. आवरणिजाणं कम्माणं खएणं [ आवरणीयाणां कर्मणां क्षयेण ] By the destruction of the actions that cover the soul.
- 18. 10. अपुञ्चकरण-This is the eighth गुणस्थानक or stage in the soul's progress towards the release; the soul here breaks the bonds of error passion and that which checks its knowledge and vision.
- 22 2-5. Barnett translates: 'It will be known by the Saint, heard by the Saint, reached by the Saint; and to Kanha Vasudeva it is not known; Kanha Vasudeva will bring me to some evil end.' अभयदेव differs; my translation follows अभयदेव.
  10. दियए चेव दिइमेयं on P. 21. 15 दियए चेव दिइमेएण where अभयदेव gives the meaning आयु:स्रयेण; my interpretation is different; see Translation.
  - 17. पाणेहि=Barnett 'hooks'; I take=चंहालै: (दे. ना.

- मा. ६. ३८.) 26. 13. कण्डाइ=all along in the text कण्डाइ; इ is generally interpreted as इति by अभयदेव followed accordingly by others. Just as in Sanskrit, it was generally the way of pronouncing the last letter ज्ञत, while addressing (See. मनुः chap. II verse.) Similarly it may be that कण्डाइ may be the whole expression. The instance of the use of इ=अपि is found on अणुः P. 75.1. 2. काकनंचा इ ना etc. where the protagonists of इ=इति may try to interpret it as such. Hem. does not note इ=इति. It is peculiar that in the sentence resumed after कण्डाइ, कण्डा as a term of address is repeated.
- 27. 8. भव्यं is to be taken as equivalent to भवत् to represent the present. 24. दाहिणवेयालि [दक्षिण-वेलायाम्] may be वेयालि from वेलायां by metathesis.
- 28. 1. पंद्रमहरं=Barnett offers following remarks, "The mention of पंद्रमहरा in our text is interesting By this name is evidently meant the southern city of महरा where the Pandiyan dynasty was ruling in the 6th century B. C., and probably earlier. The Pāndiyans however were not Pandavas; and the Jain identification of the two dynasties is probably based on popular etymology. A like attempt to connect the two families occurs in the Tamil chronicle given in Taylor's 'Oriental Historical Mss.' Vol. i. P. 195 et. seq., which states that Madura in the time of the

wars of Mahabharata was ruled by Babhruyahana, the son of Arjuna by the daughter of the Pandiyan king of Madura. The Mahabharata on the other hand, makes Babhruvahana the son of Arjuna, by Chitrangada, daughter of Chitravahana, the king of Manipura. It may also be noted that the old Tamil poets called the Pandiyan kings पंचवन and कौरियन " (Trans. Ant & Anu P. 139.) This city is also mentioned in नाया॰ ८. १६; according to Jaina Tradition, the capital of the Pandavas-a city on the seashore in the south, populated by Pandavas after they where exiled by Krsna Vasudeva. 3. जाइनार=A Yadava prince at whose hands Krisna was to meet his death. Owing to the prophecy of Aritthanemi that Krsna would meet his death at his hands, he used to reside in कोसंबदण where Krsna too happened to come and met his death by his arrow. 4. काल्यास=it simply means the time ordained for death, 5. तचाए बाह्ययपभाए पुढवीए उज्जलिए नरए (cf. तचाओ पुढवीओ उज्जलिआओ अणंतरं line. 12-13. this page.) [ See the Appandix III Jaina Cosmography l. 6. आगमेसाए उस्सिष्पणीए=The aeon of increase; the upward revolution of the wheel of time consisting of six Aras (periods) equal to दशकोटीकोटीसागरोपमाः. 13-14. पुंढेसु जणवग्सु [ पौट्रेषु जनपदेषु ] The name of a country स्थाउनारे [ सतहार ] the name of a city in the country of पौड़ where Kanha will be born as the 12th आहेत by the name of अमन.

- 29. 12-13. पञ्चातुरस्य etc. shows that the Jaina Monks can return to their normal household life if they found the discipline of Ascetic-life hard. Buddhism also allowed this. 23. अं नवरं=while translating I have included the expression within the inverted commas while Barnett has left it out as a directory expression.
- 32. 24. इसें This expression is spelt in a variety of ways-इसें ह- झोसे इ meaning 'to waste away'; अभयवेव connects it with जुष् see. मगवती II 1. leaf. 127. संलेहणाद्मवणाद्मवियस्स... संलिख्यते कृशीकियतेऽनयेति संलेखना—तपस्तस्याः जोक्या सेवा तथा जुष्ट:-सेवितः जुक्ति वा क्षपिदो यः स तथा। Hem. VIII. 4. 258 उद्योसियं क्षिप्तं। I would like to connect it with ज्यस्.
- 34. 13. जहा पण्णतीए गंगदते-पण्णती व्याख्याप्रहासि the other name for भगवती the fifth scripture of the Jain Canon. The story of the householder गंगदत्त see भगवती XVI. 5.
- 36. 1. पत्थियपिडगाई [प्रस्थिकापिटकानि] both have the same meaning baskets.
  - 37. 10. अवशोहराणंधणयं etc. See, अभयदेत् Com.

- (P. 99.) connects it with Hz or Tx with Ha. See. Pischel. Grammatik § 232.
- 14. 9. ff. The whole vow briefly means this that he upto this time of course observed अणुनतं or minor vows which a pious man has to observe; now he takes to महानत which are observed by those who take to ascetic life. Mark thus the change from श्रु to सन्न and सदारसंतोस to मेहुणपञ्चक्खाण etc. See. तत्त्वार्यस्त्र VII. 15.
- 42. 3. सागरं पिडमें [ साकारां प्रतिमां ] See. अगवती VII. ii.Sutra 272. Standard that is observed with cartain option. Here the option or विकल्प is in the last lines of the vows he takes.
- 44. 14. अप्पेगइया [अपि + एककिका: ] some; cf. अत्येगइया [अस्ति+एककिकः] some there is i. e. some one.
- 45. 6. अपरितंतजोगी According to अभयदेव अनपरि-तान्त [तम्=to be tired—past participle] 'not weary in self-control' 11. बिलमिन पण्णाभूएणं तमाहारं आहारेड़ Barnett notes "A snake gliding into its hole does not let its flanks graze the sides of the hole; and the friar eating food does not allow it to rouse any feeling of relish or the reverse, but swallows it in utter indifference. Thus the com: and we may compare the rule forbidding monks to roll their food from one side of the mouth to the other in order to enjoy its taste. (Ayar I. Vii. 6, 2.) But the vague words

of our text बिलमिन पण्णानमूणं अपाणं तमाहारं आहारेह, suggest also the idea expanded in मेधंनार's जिननित (ver. 208 of the Colombo edition.) पच्चवेक्खनमंतेन अतस्य निवास्य देह्वम्मिनतो शीरो निक्खमंतं। 'The stout (Buddha, when for the first time he had to eat scraps of food given as alms, like a snake-charmer) restrained the snake of his bowels from issuing from its hole in his body by the spell of contemplation'—i. e., by force of will and throught he kept his gorge from rising at the unsavoury mess.

- 50. 12. धम्माययणेहि-See the footnote 101. Text P. 50; also the comm. अभयदेव P. 100-101.
- 51. 9. जहा उदायणे-For उदायन see भगवती XIII. 6. उदायन. He was the king of Kosambi and son of स्थानीय by मिगावई. the danghter of चेडग, the king of Vesali.
- 51. 18. ff. These two memorial verses are peculiar in their metrical form. The first verse has three feet of आर्था and the last one of अनुष्ट्रभ्; the second verse has three feet of अनुष्ट्रभ् and the fourth of आर्था. It may be noted how corrupted they are. For metrical looseness e. g. P. 6. 1-2; P. 53. 7-9. etc.
- 53. 4. The whole of this Division is taken up to describe various kinds of penances. They

have been pegged on the personalities of the ten wives of Seniya The penances described are:—

- (1) रयणावली observed by काली.
- (2) कणगावली observed by मुकाली.
- (3) ब्रुड्डागं सीइनिक्कीलियं observed by महाकाली.
- (4) महालयं सीहनिक्कीलियं observed by कण्हा.
- (5) सत्तसत्तमियं to दसदसमियं observed by सुकण्हा.
- (6) बुझागं सन्वभोभदं observed by महाकण्हा.
- (7) महालयं सन्बक्षोभदं observed by वीरकण्हा.
- (8) भदोत्तरपडिमं observed by रामकण्हा
- (9) मुत्तावली observed by पिउसेणकण्हा.
- (10) आयंबिलवडुमांण observed by महाराजकण्डा.

All these penances have been counted in भोव॰ Sutra 24; for their description see. तपावली [with Gujarati Explanation published आस्मानंदसभा, भावनगर]; for their charts etc. see नवतस्त्रभाष्य-विवरण [published by आस्मानंदसभा, भावनगर] P. 47 onward.

53. 22. रवणावली [ राजावली ] The fast-days of this penance, if arranged in a regular form of a chart would appear like राजावली a necklace which is narrow at the two ends with 2 काइलिकाs after some links of the same. It becomes broader as it goes onward with a big jewel pending in the middle. (See the chart of the penance later.)

I shall give below how the arrangement should be made according to अभयदेव's commentary ( P. 101.) Otherwise to fit in the time calculation as given in the text the following arrangement is suggested by Prof. Barnett. Two meals = 1 fast day: thus चउत्थ = 2 fasts; छह = 3 fasts...चोत्तीसइमं = 17 fasts. Arranging accordingly we will have the mathematical series: 2, 3, 4, 8x3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34×3, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8x3, 4, 3, 2. Thus in all there will be in one series 1 year, 3 months and 22 days and nights i. e. 360+90+22=472 days in all. The year and the month are lunar, thus having 360 and 30 days respectively. Thus one series is of 1 year. 3 months and 22 days; similar three more series, the observer has to go through with changes in food on fast-breaking days (परणक). These changes have been expressed in the insurar:-In the first series, on the परणका, the observer can indulge in all sorts of desire; in the second series, on more days, he can take all sorts of food except faits food; in the third series, he has to take meals without the smearing of five foods; and in the fourth series he has to satisfy himself with Ayambila gruel.

Thus, in all, in four series there will be 5 years, 2 months and 28 days.

Now coming to अभयदेव's arrangement, he says: तत्र चतुर्थमेकेनोपवासेन षष्ठं द्वाभ्यामध्मं त्रिभि: tetc. (P. 101). Thus in giving up four meals, there will be the full fast of only one day as on the first day only one meal is abandoned and on the last day also the same. Hence as on these two days there is not the full fast of two meals, they are not to be considered in calculation; hence चउत्थ =1 fast-day; छह=2 fast-days. चोत्तीसहमं=16 fast days and so forth runs his arrangement. The chart according to अभयदेव, if we follow up the instruction as given in the commentary, will be as on P. 113 Notes.

A, and B, in the chart are काहलिकाs while C is a big jewel-pendant. It should be observed that Barnett's arrangement does not take into cosideration the पारणक days which ought to be considered, whereas अभयदेव's arrangement takes the पारणक-days into consideration. Therefore अभयदेव's arrangement seems to be proper and more in keeping than Barnett's given in the beginning.

55. 5. विगइवज्जं [विकृतिवर्जे] having abandoned the विगइ-foods, विगइ-any eatable that suffers a change, such as milk, curds etc. Jainas believe that these things contain microscopic living orga-



niems and hence to use them as food will entail killing, etc. 311. XVII. 15. दुद्धदही-विगद्दशो B आहारेंद्र अभिक्खणं । अरए व तवोकम्मे पावसमणि ति वृच्छ ॥ Barnett: "विगइ-Sanskrit विकृति. comprehends (1) the महाविगद-namely, honey, milk, butter and strong drink; and (2) milk, curds, ghi, sesame-oil, treacle and confectionary." 9. अलेबार्ड [अलेपकृतं] not smeared even with विगइ-foods. This is Barnett's interpretation which is adopted in the translation More plausible and correct may be the meaning "A sort eatable which does not smear the vessel in which it is put e, g. grams etc." See. नाया. VIII. 1.

- 11. आपंत्रिलं [आपस्त्र] असयदेव Com. अणु॰ P. 107. 'आपंत्रिलं'ति गुजीदनादि।, It means 'dry food, such as rice, pulse moistened or boiled in water without adding to it ghee or such substances.' Jain writers derive it from आवास्त्र [See. पाइयसद्महण्यवो and Ardha-magadhi Dictionary-Ratnachandraji] but it is a made-up unintelligible Sanskrit equivalent. Barnett suggests आ-अस्त्र with य as अति consonant.
- 55. 1. पुञ्चरतावरतकाले-अभयदेव on मगवती II. 1. सू. 91. पूर्वराञ्चश्च राञ्चः पूर्वः भागः, अपरराज्ञश्च अपकृष्टा राञ्चः पश्चिमतद्भाग इत्यर्थः, तल्लक्षणो यः कालसमयः कालात्मकः समयः स तथा तत्र, अथवा पूर्वराञ्चापरराञ्चलक्समय इत्यत्र रेफलोपात् 'पुञ्चरतावरत्तकालसमयंसि 'ति स्याद् । ( leaf 127 (a) ) 2. उद्योग-energy [ ५ ] i-e उद्योग कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कारपरकक्षे.
- 57, 4. कणगवली तगोकमं [कनकावलीतपःकम ] This penance is slightly different from स्नावली: it will be 2, 3, 4, 8×4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34×4, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8×4, 4, 3, 2. This is Barnett's arrangement. अभयदव's will be by filling up the काइन्किन्न and the jewel-pendant by 3 instead of 2 in the chart of रस्तावली. अभयदेव's arrangement is better as it will consider पारणक days. The period of one series 1 year 5 months, 12 days & nights. Such four series.
- 57. 12. खुश्यं सीहनिक्कीलियं [क्षुद्रकं सिहनिष्कीित] This penance is so named due to its mathematical

series resembling the going forward of a lion who goes forward envisaging at every further step, again his previous step, अभयदेव's instructions. in the commentary to arrange the mathematical series of this penance are as under:-ৰবৰ= 1 full fast-day (See Notes on रयणाक्ली) छद्र=2 full fast days. Considering thus, we have to arrange the series. First arrange from 1 to 9 in regular order. on one side; then arrange from 9 to 1 in regufar descending order, [1-9 Series on one side=45] days; 9-1 series on the other 45 days] Then insert after 2 in 1-9, after each number thereof, each number of another series 1-8 [ 1-8 series =36 days ] Then insert in the same way each number of the other descending series of 7-1 series after each number of the series 9-1 [Thus 7-1 series=28 days]. Thus the series will be 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8,] **[9,** 7, 8, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1=154 days + 33 पारणक days = 187 days in all.

Barnett in his calculation does not consider the पारणक days. He counts only fasting-days calculating चउरा = 2 full fast-days, as he did in the calculation of the penance-days in रवणावली and arranges the series 2, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 5,

- 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 2 = 187 days, thus fulfilling 6 months and 7 days as mentined in the text. रचणावली calculation is also without the reckoning of पारणक days.
- 58 '9. महालय सीहणिक्कीलियं [ महासिहनिष्कीडितं ] only difference from सुद्वाग सीहणिक्कीलिय is that it should be carried up to 34 meals instead of 20 meals in the case of the latter. See अभयदेव's Com. P. 103. Barnett's calculation obviously as in the case of सुद्वाग सीहनिक्कीलिय, though he has not specially noted upon this.
- 58. 14.-59. 26. युक्का's penance सत्तस्तिम्य to दसस्यमिय-अभयदेव has nothing to say upon this penance. The text itself explains it clearly. अत्तस्तिमय 'Seven-sevens' lests for seven weeks. In the first week, the observer every day takes one dole of food and water, in the second week every day two...and so forth. Thus in Seven-sevens, the number of doles will be 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 = 196 'एगेणं छण्णाउणेणं भिक्कासएणं' and seven weeks = 49 day.

In eight-eights, 8 groups are to be taken each group to be of 8 days. Thus the doles, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 = 288 doles; 8 groups, one group consisting 8 days = 64 days.

नवनविमय and दसदसमिय to be calculated similarly.

60. 4. खुशगं सञ्ज्ञकोगह [अद्भार्यतोभदं] The chart of this penance will be found in अभयदेव's commentary. Here Barnett follows अभयदेव in the full fastday calculation considering चडत्य = 1 full fast day. Barnett remarks "If we leave out of account the days on which the fast is broken by a meal and reckon only the days when both meals are neglected (उपवास) so that a 'fast until the fourth meal' counts only as one उपवास." Then he proceeds to give the chart of the scheme of this penance which is the same as that of अभयदेव's In order to explain properly the scheme of this penance अभयदेव gives the स्थापनोपायगाया in Prakrit, the Sanskrit rendering of which will be:-एकादिपंचांते स्वापयित्वा मध्ये त आदिरनपंक्ति । शेषान् क्रमशः स्थापयितं जानिहि लघन सर्वतोगर ॥ i.e. one has to arrange in order 1, 2, 3, 4. 5; then in the second line 3, which is the middle number, will from the first number of the 2nd line i. e. 3, 4, 5, 1, 2; and so on until 5 lines. Now each line will have the number from 1-5 of course in changed arrangements; one line therefore will give us 15 fast days x 5 lines = 75 fast-days + 25 पारणक days = 100 days in one series. Barnett does not actually make the mention of more days; he says "The actual length of time passed in each series of this penance is 5 times 2+3+4+5+6 days, or 100 days i. e, 3 months and 10 days." अमयदेव's explanation is much better. For the chart see Comm. of अभयदेव P. 104.

There will be such four series in this penance; and the fast-breaking days in the respective series will be observed exactly as those in case of रचणावली.—i. e (1) सन्वकामगुणिय (1st series) (2) विगद्दवज्ञं (2nd series) (3) अलेवाडं (3rd series) (4) आयंबलं (4th series).

In all, the days of four series will be 1 year, 1 month and 10 days=400 days.

60. 26. महालयं सञ्बक्षीमह [ महासर्वतीमहं तपःकर्म ] This penance is only the larger form of खुरागसञ्जीमहं. As in the latter चडर्प, छड़ etc=1 full fast-day, 2 full fast-days and so on. Instead of the series 1-5 in the latter, we shall have here the series from 1-7 i. e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and every next line to be begun from the middle number of the previous line till in all there must be made 7 lines, e. g. second line will be begun from 4 which is the middle number of the first line i. e. the line will be 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. संमहणाया of अभयदेव rendered in sanskrit will be:- एकादिसमाते स्थापयिता मध्यं तु अनुपंक्ति । शेषान् क्रमशः स्थापयितु जानिहि

महासर्वतोभद्रम् . ॥ Each line will have in varied arrangements number 1-7×7 lines=196 days+49 पारणक days=245 days or 8 months and five days; such four series=2 years, 8 months, 20 days. पारणक days in four series as in those of रवणावली.

61, 24, महोत्तरपडिमं [ भद्रोत्तरप्रतिमं तपःकर्म ] The penance is of course of the group | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 fast-days are to be counted as in 9|5|6|7|8 सर्वतोभद्र penances e, g, दुवालस i.e. 6 7 8 9 fasts until the twelfth meal=full 5 fast-days and so on. Thus there will be in the first line, the regular numbers, 5, 6, 7, 8, 9, the second line is to be made by taking the middle number 7 of the previous i. e- the first line and proceed in a regular order i. e. 7 8. 9, 5, 6 and so on until 5 lines. पंचादिनवान्तं स्थापथित्वा मध्ये तु आदिः अनुपंक्ति । शेषान् क्रमशः स्थापयितं जानिहि भद्दोत्तर क्षतं ॥ is the Sanskrit rendering of संप्रहणाया given by अभयदेव in his commentary. In the first line 5-9=35 days×5 lines=175 days fast-days+25 पारणक days 200 days i. e. 6 months 20 days in one series So four series will have 2 years, 2 months and 20 days. The पारणक days in four series are to be like those in the four series in रयणावली penance.

After the commentary on भहोत्तरपिडमा, अभवदेव

gives the treatment of खुराग and महालयसञ्चाभर् and भरोत्तरपढिमा together in other संगहगाथाऽ which may be noted.

- 62. 12. मुत्तावलीतबोकम्मं [मुक्तावली तपःकर्म]. This penance is observed by पिउसेणकण्हा. Here it may be noted at the outset that चडत्य=1 full fast-day... and so on. Thus there will be the series from 1 to 16; every number in this series, after of i.e.2 is regularly intercepted by चउत्व i-e. 1 full fast-day; thus the series will be [1+2+1+1+3+1... 1+16+1] ( again the descending series from 15-1 intercepted by चडत्य i.e. 1) [15+1+14...3+1+2+1]. Thus 1-16 series=136; 15-1 series=120 days; 15+13=28 वज्रत्य-days: 59 प्रारंगक days. In all there will be 136+120+28+59=343 i. e. 11 months and 13 days. In the Scripture calculation is given as 11 months and 15 days which can not be accounted for. भभयदव himself says 'तस् नावगम्यते'. See समयदेव Com. P. 106. This penance also has four series; पारणक day observance is the same as in रयणावली in different series. Of all the four series according to our calculation the period of penance will be 3 years 9 months 22 days; i. e. 8 days less than the period given in the text viz. 3 years 10 months
  - 63. 4-5. आयंबिलन हुमाण [आचारू अर्थमान] The expression आयंबिल is explained before (see Notes, 55, 11.)

कार्यविक therefore forms the austerity in which a person takes rice, pulse etc moistened or boiled in water only once a day without adding ghee etc. to. it. The penance आयंबिलव्ह्रमाण is one in which आयंबिलs increase in a regular series of 1–100, intercepted all along by चउत्य=a full fast-day. Therefore the mathematical series will 1+1 +2+1+3+1...100+1=5150 days [1–100 आयंबिल days series=5050+100 चउत्य-days] i.e. 14 years, 3 months 20 days.

64. 3-4. This संप्रहगाया is to show the periods of nunship of काली, युकाली...महारोणकण्हा [ in all ten queens of Seniya who became nuns ] 8 years of काली, 9 of युकाली...17 of महारोणकण्हा

65. अणुत्तरोववाह्यदसाओ-Following Barnett I have translated "The Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions." For अञ्चलरिवमानं = Highest Mansions, see. Appendix III ओववाह्य=औ-प्यतिक one who has undergone उपपात [अभयदेव-अन्य] i. e. who is reborn. उपपात is in the case of नारिककं or देवs and means 'reincarnation without any initial process of birth and childhood' [See ततार्थ-

- II 35. 4 52. नारकदेवानामुपपातः ॥३९॥ औपपातिकचरमदेहोत्तम-प्रकाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुष: ।५२।] For दसाओ [;See, Notes, P. 97].
- 67. 3–5. चन्दिमसोहम्मीसाण [ जाव ]...उववण्णे ।-See Appendix III for the full explanation. 6 परिणिज्वाण्यवित्यं [परिनिर्वाणप्रत्यं ] परिनिर्वाणं तत्र यच्छरीरस्य परिष्ठापनं तद्दिप परिनिर्वाणप्रत्यं अतस्तं । अभयदेव on भगवती II. 1. leaf 129 (a) काउस्सगं-[ कायोस्सर्ग ] an act of stopping all the activities of the body; this cessation was with a view to the extinction of the body; therefore the monks who were with जालि took his bowl and robes [पत्तचीवराई (पात्रचीवराणि)] 9. आयारमंडए [ आचारमांडकः ] An ascetic's implements such as alms-bowl, soft-brush etc.
- 68. 1. सागरोत्रमाइं [सागरोपमानि] A measure of time, age of the gods and hell-beings, which is equal to ten कोडाकोडी पल्योपमड. Barnett: "A सागरोत्रम period is 1,000,000,000,000,000 times as long as a पल्लिओवम-i. e. according to some, the time necessary to empty, at the rate of one hair in every century, a well of 100 yojanas in every dimension so densely packed with hairs that a river could flow over them without any water sinking between them. According to others (e. g. राजशिक्षर, अधिनेत्रसमास, 92) a पिक्षभोवम is the time needed to empty a cavern one yojana in every dimension

and full of chopped hairs, at the rate of one fragment per century. 3. आउक्खएणं [३]=आउक्खएणं भवक्खएणं टिइक्खएणं; अभयदेश on भगवती II. 1. lef 129 (a) 'आउक्खएणं'ति आयुष्ककर्मदलिकनिर्जरणेन 'भवक्खएणं'ति देवभवनि- बंधन भूतकर्मणां गत्यादीनां निर्जरणेन 'ठिइक्खएणं 'ति आयुष्ककर्णणः स्थितेवेंडनेन ।

- 72. 5 जमाली A Kshtriya Prince, the son-in -law of Mahavira who received initiation into the Order from him and afterwards founded a sect. See भगवती IX. 33. 7 यावचापुत्त [स्थावत्यापुत्र] See. नाया ० 5. He was the son of a rich merchant's wife named स्थावत्या. He took intitiation in the Order from अरिष्टनेमि. कण्ड वायुदेव was the king who performed his withdrawal ceremony. 19. संसह and अणुज्जियधम्मियं see अभयदेव com. P. 107. read तं पि य उज्जियधम्मियं, नो चेव णं अणुज्जियधम्मियं। 20. समणमाइणअति-इिकेबणवणीमण see. अभयदेव Com. P. 107.
- 75, 8 छल्ली=Guj छाल; 9. पाउया=पादुका Guj पाउडी 13. कलसंगलिया=A pod of kala; Barnett's Ms. has a Guj. gloss कळथो=कुलित्थ; my Ms. D. कल धान्यविशेष तेहनी फली;संगलिया=सं• संकलिका; Guj. सांगर. मुग्ग=सुद्ग Guj. मग; मास=माष: Guj. Gloss of D. [ अडदनी फली ].
- 75. 1, जंघा=feet 2. Instead of कंकाजंघा read काक-जंघा; see अभयदेव Com. P. 109; ढेणियालिया cf. l. 5 of this page; अभयदेव comments पश्चिविशेषी; he suggests also ढेणिकाल:=तिइ: as an alternative; my D. Mis.

gloss Guj. देलि. I would like to take देणियाल=A pea —hen Guj. देल with याल as स्वार्थ; 5. पोर=पर्व—a joint. काली=कालिका a kind of a bird; 15 दिए=सं. दतिः Guj. वीबरी; मज्जणयकभक्ले=D. Gloss Guj. चिणा सेकवानुं कहिन्छं।। धर्षघट ।।; कहकोलंब=Barnett: a wooden bowl; see अभयदेव whom I have followed in translation.

- 17. पास्तिया सं. of अभयदेव-पांग्रलिकाः ] Gui, पांसळी: connected originally with पार्श्व 18 यासयावली स्थासकाः (=दर्पणा इतयः) तेषां आवली ] See. अभयदेव; Barnett: A row of roundels: Barnett P. 49, note 8 बासन "See Leumann's note. In Jain literature, at all events, it seems to mean 'rounds' like mirrors. Thus in Anuttarovavai Abhaydeva glosses it as "mirrorshaped figures such as in cuirasses (सुरक).' In the Kadambari (P. 16, of Parab's edition) with seems from the context to signify round patches ( of saffron daubing); and from this may be derived the meaning (स्थासक=इस्तिविव) found in the Sanskrit lexica." पाणावली=Barnett: a row of platters; अभयदेव -'पाण' भाजनविशेष: I: मुंड=Barnett comments: ''मुंड said by अभयदेव to be posts in which are fixed the bolts of cattle-pens; glossed नान्ही खुणानी गमाणी, small troughs set before tethered cattles." See आभवदेव.
  - 76. 2. कण्णावली=See असरदेव whom I have followed in translation; my D. Gloss Guj. कणा=का; Barnett: like a coping of rooftiles; गोसावली=D.

Gloss पाषणना गोला. लमक्देश also so; Barnett—a row of globes; बहयावली=D. Gloss. Guj. लाखना गोलानी श्रेणी; अभयदेव also so; Barnett translates 'a row of toy—balls' and notes P. 116. note 5 "वह explained by अभयदेव as children's toys made of lac; so Guj. Gloss दिनको a toy of small balls hung over babies' cradles., 5 चिस्त—कहर...कह=Guj. कडको; वियण=ज्यजन 10 क्रुगणिया=Guj. छाणां.

- 77. 2. अंबगिहया=Guj. आंबानी गोटली 3. जलोया=Guj, जळो 9. अंबाडगिपेसिया-अंबाडग=सं. आम्राटक Guj. आंबछ्र+पेसिया Guj. पेसी; see. अमयदेव. माउछंग=Guj. बीजोइ cf. अमयदेव Com. Barnett: 'a slice of a lemon' not according to अमयदेव.
  - 78. 7. एलाङ्कभ=acc, to Barnett कपित्य-Guj, कोहं,
- 79. 12. भासं भासिस्सामि ति गिलाइ [३] See. Appendix II. P. 129. the story of खंदअ;=भासं भासिता वि गिलाइ भासं भासमाणे गिलाइ भासं भासिस्सामि ति गिलाइ। (भगवती II. 1. leaf 124 (a) अभयदेव comm. भासं भासित्तत्यादौ कालप्रयनिर्देश:।
- 81. 23. धम्मजागरियं= night-vigil as a religious form. see for details the portion from संदश. Appendix II.

## Appendix II.

## [वर्णकादिविस्तारः ।]

- [N. B. The texts of Jain Canon are so full of repetitions that when the descriptions are mutatis mutandis with the passages from other scriptural texts, they are noted in the text proper by [awail], [sit] or [0] etc. Many a time these passages are not materially essential to the narrative of the text proper; hence I would satisfy myself by giving the references, Wherever the passages deleted are materially necessary to understand the text, I shall give them below in full. ]
  - 1. 1. ओप॰ § 1. The description of the city.
    - ,, § 2. The description of Punnabhadda sanctuary.
      - , § 3. The description of the forest -grove.
    - " § 4.-§ 10 The description of असोगवर-पायव, सीहासण etc.
  - 3. परिसा निग्गया [जाव] पिडिगया | नाया अज्ञा १.
     leaf 3. तए णं चंपाए नयरीए परिसा निग्गया । कोणिओ निग्गओ ।
     भम्मो किंद्रओ । परिसा जामेव दिसं पाउच्युआ तामेव दिसं पिडिगया ।

- श्रम्यो i. e. धम्मकहा; its description भोव § 56–59. 4. 2. धम्मं सोचा ।
- 1. 5. क्षज्जजंबू [जाव] पञ्जुबासह । एवं वयासी । details as in नाया॰ क्षज्यः १. leaf 4 (a); it has पञ्जुबासमाणे एवं बयासी । 50 also उवा॰ § २.
- 1, 6-7. समणेणं आदिकरेणं [जाव] संपत्तेणं ı-details see later भणुः दः P. 84. नायाः अज्ञाः १ leaf 5 (a); still greater details ओवः § 16. 3. 20;
- 2. 18. पासादिया [ ४ ]=पासादिया दरिसणिका अभिरुवा पिकवा ।
- 2. 20. रेवयए पब्बए नंदणवणे नामं उज्जाणे होत्या [बण्णको] details नाया॰ सुयकंष. १ अज्ञ. ६. leaves 158, 159 (b) the descriptions of both the mountain and the garden.
- 2. 21. सुरिष्पए नाम जक्खायतणं होत्या, पौराणे [॰] etc. The description पौराणं etc. ओव. § २; as to जक्खायतण, वणसंब, असोगवरपायब see § 2, § 3, § 5 respectively.
- 3, 1, महया रायवण्णभो-for the full description see भोव• § 11. Also 3. 12;
- 3. 9. ईसर [जाव] सत्यवाहाणं ओव॰ § 38. P. 37. 1. 4. 5. also ibid. § 15. राईसरतलवरमाडंबियकोडंवियहच्मसेणावइसत्य बाहाणं । Instead of राईसर our text has ईसर.
- 3. 13. भारिणी नामं देवी होत्था [त्रण्णको]। ओव ० § 12. for details,
- 3. 15. जहा महज्जले See. अगवती XI, 11 leaf 535. ff. The description is merely formal and does not aid the narrative of the text. See, निरंदाविकिशो

- Ed. Vaidya. Appendix II P. 97-111 where he has quoted the whole story.
- 3. 19. शहर शो दाओ। for the details of the eight gifts each see the story of महाबक मगवती XI. 11. leaf 546 (b).
- 4. 2. जहामेहे-The story of मेघ; नायाः सुयक्षः १. अञ्च १.
- 4. 4. देवाणुप्पियाणं fc. 30 1-3. देवाणुप्पियाणं संतिए मुंदे [जाव] पब्वयामि । i.e. मुंदे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पब्वयामि ।
- 4. 4. जहां मेहे [जाव] अजगरे जाए! The whole story of मेघ till he became a friar is to be repeated mutatis mutandis here.
- 4. 5. इरियासिमए [जान] etc. भोन ० § 21. इरियासिमया भासासिमया एसणासिमया भागानंडमत्तिनन्देनणासिमया उचारपासवण-केलसिंघाणजल्लपारिहानणियासिमया मणगुत्ता नयमुत्ता कालगुत्ता गुत्ता गुत्तिदिया गुत्तिकभयारी etc.
- 4. 8. बहुहिं चउत्थ [जाव] विहरह । बहुहिं चउत्थछहुमदसम दुवालसेहि मासद्वमासखमणेहिं विचित्तेहिं तत्रोक्क्रमेहिं भप्पाणं भवेमाणे विहरह (See below).
- 4 16-20. जहा खंदलो । The story of संदर्क is often referred to here. Relevent passages especially the penance and his चिंतणा, आपुष्टलणा are referred to at various places. The following portion will be found much useful. [अगवती II. 1. leaf, 123 (a), ff.

तए णं समणे भगवं महावीरे क्यंमलाओ नवरीओ छत्तपस्मसवाओ चेह्याओ पिडणिक्समइ । २ बहिया जणवयिहारं बिह्रस । तए णं छे संदए अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाइं अहिजाइ, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उक्ताण्च्छद । २ समणं भगवं महावीरे वंदद नमंसद । एवं वयासी । — "इच्छामि णं भंते तुन्भेहि अञ्भणणणाए समाणे मासियं मिक्खुपडिमे उव-संपिजित्ताणं विहरेत्तए, अहायुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह । " तए णं से खंदए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्भणणणाए समाणे हरें जाव ] ममंसित्ता मासियं भिक्खुपडिमे उपसंपिजित्ताणं विहरइ । तए णं से खंदए अणगारे मासियं भिक्खुपडिमे अहायुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्वं अहासम्मं काएण फासेइ पालेइ सोभेइ तीरेइ पूरेइ किटेइ अणुपालेइ आणाए आराहेइ । संमं काएण फासिला [ जाव ] आराहिता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव खवागच्छइ...नमंसित्ता एवं वयासी ।

After this खंदग observes बारम निक्छपडिमाओ and गुणरज्ञणसंवच्छर तवोकम्म.....बहुद्दिं चउत्बछह्दमदसमदुवालसेहिं मास-द्धमाससमगेहि विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरह !

तए णं से खंदए अणगारे तेणं ओराहेणं विउठेणं पयसेणं पाग-हिएणं कल्लाणेणं सिवेणं घण्णेणं मंगहरेणं सिस्सिरिएणं उदग्गेणं उदसेणं उसमेणं उदारेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के छक्खे निक्मेसे अहिच-म्माबणाई किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए यावि होत्था, जीवं-जीवेणं गच्छइ, जीवंजीवेणं चिह्रइ, भासं भासिसा वि गिलाइ भासं भास-माणे गिलाइ भासं भासिस्सामीति गिलाइ, से जहा नामए कहुसगडिया इ वा पस्तसगडिया इ वा पस्तिलभंडसगडिया इ वा एरंडक्क्ष्मगडिया इ वा इंगालसगडिया इ वा उण्हे दिण्णा सुका समाणी ससदं गच्छइ ससदं चिठ्ठइ, एवामेव संदए वि अणगारे ससदं गच्छइ ससदं चिठ्ठइ उत्रविए तमेणं अव- चिए मंससोणिएणं हुयासणे विव भासरासिपिलिच्छण्णे तवेणं तेएणं तवलेयसिरीए अतीव २ उवसोभेमाणे २ चिष्ठह्म ।

तणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे [जाव] समोसरणं [जाव] परिसा पडिगया। तए णं तस्त खंदयस्य अणगारस्य अण्णया पुरुवरत्तावरत्तकालसमयसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अन्मत्यिए चितिए [जाव] समुप्पजित्था। " एव खलु अहं इमेणं एयारूवेण ओरा-केणं [जाव] किसे धमणिसंतए जाए जीवंजीवेणं गच्छामि जीवंजीवेणं निशामि [जान] गिलामि [जान] एनामेव अह पि ससई गच्छामि ससई चिश्वाम तं अत्य ता में उड़ाणे कम्भे बले वीरिए पुरिसकारपरक्कमे । तं जाब य मे अत्थि उद्राणे कम्मे बले वीरिए पुरिसकारपरकामे जाव य में धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे सहत्थी विहरइ, ताब ता में सेयं कल्लं पाउप्पभायाएं स्वणीए फुल्लुप्पलकमलकोमलुम्मि-ब्रियंमि अहापांद्वरे पभाए रत्तातः यप्पकासिकंस्यस्यस्वसृहगुंजद्वरागसरिसे कम-भागरसंडबोहए उद्रियम्मि सूरे सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेयसा जलते समणं भगवं महावीरं वंदिता जावी पञ्जुवासित्ता समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्जूष्णाए समाणे सयमेव पंचमहव्वयाणि आरोवेला समणा य सम-णीयो य खामेला तहारूवेहिं थेरेहिं कडाईहिं सिद्धें विउलं पब्वयं सणियं सणियं दुरुद्दिता मेघघणसंणिगासं देवसंणिवायं पुढवीसिळाबद्वयं पिक्छेहिला द-संधरित्ता दब्भसंधारोवगयस्स संलेहणाञ्चसणाङ्गस्यिस्स भत्त-**व्यक्तियार**यं पाणपिडयाइकिसयस्स पाओवगयस्स कालं अणवकंखमाणस्य विद्वरित्तए ।'' ति कह एवं संपेहिइ। संपेहेत्ता कल्लं पाउप्पभायाए स्वणीए[जाव] जलंते जंजेव समणे भगवं महावीरे [जाव] पञ्जुवासइ [०]...। " खंदया ! "इ समणे भगवं महावीरे खंदयं अणगारं एवं वयासी "से नूणं तव खंदया! पुन्वरत्तावरत्तकालसमर्थस [जाव] जागरमाणस्स इमेचारूवे अन्मस्थिए [जाव] समुप्पजित्या ।-'एवं खल अहं इमेणं एयारूवेणं तवेणं ओरालेणं बिपुलेण तं चेव [जाव] कालं अणवकंखमाणस्य विद्वरित्तए'ति कर्ट् एवं संपेहेद; संपे-

हित्ता कल्लं पाउप्पभायाए [जाव] जलंते जेणेव मम अंतिए तेणेव ह्य-मागए। – से नूणं खंदया! अहे समहे?" " इंता अस्यि। अहासुई देवाणुप्पिया! मा पडिबेधं करेह।"

तए णं से खंदए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्भूणणाए समाणे इहतुह [ जान ] हयहियए उहाए उहेइ २ समणं भगनं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ [जाव] नमंसित्ता सयभेव पवमह-क्ययाई आरुहेइ । २ ता समणे य समणीओ य खामेइ । २ ता तहा-स्विद्धि थेरेहिं कडाईहि सिद्धिं विजल पन्वयं सणियं सणियं दुरूहेह्, सेहचण-संणिगासं देवसंणिवायं पुढवीसिलाबद्यं पिंडलेहेइ । २ त्ता द्रव्भसंथारयं संघरइ । २ त्ता पुरत्थाभिमुहे संपत्तियंकणिसण्णे करयलपरिःगहियं दसणहं सिरसादत्तं मत्यए अंजलिं कर् एव वयासी । " पुव्चि पि मए समण-स्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सब्बे पाणाइवाए पच्चक्खाए जाबजीवाए [जाब] मिच्छादंसणसल्ले पच्चक्लाए जावजीवाए। इयाणि यि य णं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सन्वं पच्चक्खामि जावजीवाए **िजाव**े मिन्छादंसणसल्लं पच्चक्खामि । एवं सन्त्र असणं पाणं खाइमं साइमं चउन्नि पि आहारं पच्चक्लामि जावजीवाए। जं पि य इम सरीरं कैतं पियं [जाव] फुसंतु । ' सि कड्ड एथं पि णं चरिमेहिं उस्सा-सनीसासेहिं वोसिरामि । '' ति कष्ट् संलेहणाझूसणाझूसिए भत्तपाणपडि-याइक्खिए पायोवगए कास्तं अणवकंखमाणे विहरइ। तए णं से संदए अणगारे समणस्य भगवओ महावीरस्य तहारूवाणं धेराणं इंतिए सामाइ-यमाइयाई एकारस अंगाई अहिजिला बहुपडिपुण्णाई दुवालसवासाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं :झूसित्ता सिंह भत्ताइं अणसणाए छेदिता आलोइयपिडक्बंते समाहिपत्ते आणुपुञ्जीए कालगए ।

तए णं धेरा भंगवंत खंदय अणगार कालग्य वाणिसा परिणिब्बा-गवसियं काउस्सग्गं करेंति। २ सा पराचीवराई गिण्हेंति। २ सा विउलाओ

करवाओं सणियं सणियं पच्चोरुहंति। २ ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेष उवागच्छड । २ सा समर्ण भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ । २ सा एवं बगामी। "गाउं खल देवाणप्पियाणं अंतेवासी खेदए नामं अणगारे पगड-भहरा पगडविणीए पगइउवसंते पगइपयणुकोहमाणमायालोहे मिउमहवसंपण्णे भद्वीणे भहर विणीए से णं देवाणुप्पिएहिं अन्भणुण्णाए समाणे सयमेव पंच महत्वयाणि आरोबिसा समणे य समणीओ य सामिता अम्हेहि सद्धि विउठं परवयं त चेव निरवसेसं [जाव] आणुप्व्वीए कालगए। इमे य से आयार-भेडए भेते ! " गोयम समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ । २ सा एवं वयासी! " एवं खलु देवाण्पियाणं अंतेवासी खंदए नामं अणगारे कालमासे कार्ल किच्चा कहि गए ? किंह उबवण्णे ? " "गोयमा ! " इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी " एवं खलु गोयमा ! मम अंते-बासी खंदए नामं अणगारे पगइभद्दए [ जाव ] से णं मए अब्सणुण्णाए समाणे सयमेव पंच महत्वयाई भारहेता तं चेव सब्वे अविसेसियं नेयब्वं [हाव] अलोइयपिडक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्या अच्यए कप्पे देवलाए उववण्णे। तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं बावीसं सागरीवसाई ठिई पण्याना । तत्थ णं खंदयस्य वि देवस्य बावीसं सागरोवसाइं ठिई पण्याता "। '' में णं भते। संदए देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं र्टिक्न्याणं अणंतरं चयं चइता कहिं गच्छिहिइ ? कहिं उदयिजिहिइ ? "। ''गोयमा ! महाविदेहे वासे सिजिझहिइ बुजिझहिइ मुच्चिहिइ परिनिब्बाहिइ सम्बद्धवसाणमंतं करेहिइ। " ॥ संदक्षो समलो ॥

5. 6. उपसेवजो i. e. the formal heginning as we had in the first अज्ञयण, is to be introduced mutatis mutandis here.

- 5. 10. अड्डे [जाव] अपरिभूष-ओव॰ § 102 Mutatis mutandis. The description of ओव॰ § 102 referred to, is that of कुलाई. Also see ओव॰ § 11.
- 6. 11 स्माला [जाव] सुरूवा-ओव० § 12 सुकुमाल-पाणिपाया अहीणपिडयुण्णपंचिदियसरीरा लक्खणवंजणगु-णोववेया माणुम्माणप्यमाणपिडयुण्णसुजायसव्वंगसुंदरंगी स-सिसोमाकारकंतपियदंसणा सुरूवा etc.
- 5. 14 17. पंचधाइपरिक्लिते...भोगसमत्थे जाए याचि होतथा।—See. ओव॰ § 105. the nurses who brought him up, his childhood etc. §106. as a boy led to the teacher. §107 the enumeration of 72 arts §108 bidding farewell to the teacher § 109. तए णं से दढपइण्णे दारप बावत्तरिकलापंडिए नवं-गसुत्तपडिबोहिए अद्वारसदेसीभासाविसारए गीयरईगंध-व्यणट्टकुसले हयजोही गयजोही रहजोही बाहुजोही वाहु-पमदी वियालवारी साहसिए अलंभोगसमत्थे याविस्तर।
- 5. 19. सरिसियाणं (जाव) बत्तीसाए इन्भवरकण्णगाणं. etc See. story of महाबल भगवती XI.11. Leaf 546 (a)सरिसयाणं सरित्तयाणं सरिक्ययाणं सरिसलावण्णस्वजो-व्यणगुणोववेयाणं विणीयाणं कथकोउयमंगलपायिन्छताणं सरिसएहितो रायकुलेहितो आणिल्लियाणं अट्टण्टं रायवरक-क्णगाणं...etc.

- 6. 21-22. बत्तीसं हिरण्णकोडीओ॰; Just as in महन्वल 's story भगवती XI.11. See. अट्टड्ओ दाओ 3. 19.
- 7. 3. जहा [जाव] विहरइ-जहा उववाइष [जाव] वि-हरइ See, ओव॰ § 38 upto line, 16,
- 8. 14. See, this page line, 10. 16 जहा-गोयमो [जाय]...what he did in the second watch and the third etc. and how he approached महावीर etc. उचा॰. §17.
- 23. अतुरियं [जाब] अडंति See. उवा॰ §18. P. 18. अतुरियमञ्चलमसंभंते जुगंतरपरिलोयणाप दिष्ठीप पुरओ इरियं सोहमाणे, जेणेव वाणियगामे नयरे तेणेव उवागच्छद्दः २ ता वाणियगामे नयरे उच्चनीयमज्झिमाइं कुलाइं घरसमुद्दाणस्स भिक्कायरियाए अडह ।
- 3. हट्ट [जाव] हिथया-हट्टतुट्टचित्तमाणंदिष पीइमणेः परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहिथष ।
- 9. 24 संसारभडविग्गा...मुंडा [ जाव ] पव्वश्या ।-See ओव॰ §32; for मुंडा [जाव] see, 4, 4.
- 10, 18-19. लहुकरणप्पचर० [जाव]...देवाणंदा etc.. See. भगवती IX. 33. leaf 457 (a) "खिप्पामेच भो देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुक्तजोद्दयसम्बुरवालिहाणसमिलि-हियसिगेहि जंबूणयामयकलावजुक्त[स्स]परिविसिहेहि र-ययामयघंटासुक्तरज्जुयपवरकंचणनत्थपग्गहोग्गहियषि नी-लुप्पलकयामेलपहि पवरगोणजुवाणपि नाणामणिरयणघंटिया-जालपरिगयं सुजायजुगजोक्तरज्जुयजुगपसत्थसुविरचितनि-मिमयं पवरलक्खणोववेयं घम्मयं जाणप्पवरं जुक्तामेव उद्य-

हवेह । २ मम एयमाणत्तिय पच्चिष्णिह । "तए णं ते कोइंबियपुरिसा उसमदत्तेणं माहणेणं एवं बुत्ता समाणा हृष्ट [जाव] हियया करयल एवं वयासी । 'सामी ! तह 'त्ति आणाप विषएणं वयणं जाव पडिसुणेत्ता खिष्पामेव लहुकरणः [जाव] जाणप्यवरं जुत्तामेव उवहवेत्ता [जाव] तमाणत्तियं पच्चिष्णंति । The story of देवाणंदा, the wife of माहण उसमदत्त See. भगवती IX. 33. leaf 456 ff. from which this passage is taken. Also उवा॰ §206. the same description.

- 11. 8-9. ण्हाया [जाज] पायच्छिता also, 12. 26. ण्हाष [जाज] विभूसिष । The whole will be ण्हाष क्यविकम्मे कयकोडयमंगळपायच्छितं सुद्धण्यावेसारं मंगळाइं वत्थाइं पवरपरिहिए सञ्चाळंकारविभूसिए। See. नाया॰ सु॰१ अज्झ॰ १, leaf 25 (a).
- 12. 25. ओहय [जाव] झियायइ।-ओहयमणसंकष्पा चिंतासोगसागरसंपविट्टा करयलपल्हत्थमुही अट्टज्झाणोव-गया भूमिगयदिट्टिया झियायइ।
- 14. 1. उम्मुक [जाव] अणुष्पत्ते ।-उम्मुक्कबालभावा विण्णयपरिणयमेत्ता जोव्वणगमणुपत्ता [ क्रवेण य जोव्वणण य लावण्णेण य उक्किट्टा उक्किट्टसरीरा ]। The description should be taken mutatis mutandis.
- 14. 11-12. पडिबुद्धा [जाव] पादया हट्टहियया । For details see भगवती XI. 11. The story of Mahabbala; also for तंसि तारिसगंसि of 11. see. अभयदेव on अंतo P. 91

- 14. 21. रिउन्बेदे [जाव] सुपरिणिहिए 1-See. अभय॰ on अंत॰ P. 92. For full description ओद॰ §71.
- 15. 1—बहु हिं खुज्जा हिं [जाव] परिक्सिता। बहु हिं खुज्जा हिं चिलाइया हिं वामणिया हिं बडिभया हिं बब्बरा हिं बडिभया हिं बब्बरा हिं बडिभया हिं बब्बरा हिं बडिभया हिं वामणिया हिं इसिणिया हिं वामणी या हिं लासिया हिं लाडिभया हिं दिन लो हिं आर-बी हिं पुलिन्दी हिं पक्षणो हिं बहु लो हिं मुरंडी हिं पारसी हिं नाणा देसी विदेसपरिमण्डिया हिं सदेसणेवत्थय हिय वेसा हिं इंगि-य चित्रयपरिथय वियाणा हिं निडण कुसला हिं वेणीया हिं चेडि-या बक्व चालव किं परियालय रिवालय हिं हिं चित्रय रिवालय हिं हिं चित्रय रिवालय हिं केडि-या बक्व चालव किं परियालय रिवालय हिं हिं चित्रय रिवालय हिं चित्रय रिवालय हिं चित्रय रिवालय हिं हिं चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय पित्रय रिवालय हिंच चित्रय रिवालय हिंच चित्रय स्वालय हिंच चित्रय च
- 15. 23. महेलियावडजं [ जाव ] विष्ट्रयकुले । Sec. अभ्रय० अंत० P. 92. नाया० सु० १. अज्ञ्ञ० १ leaf 60 (b) तुमं सि णं जाया ! अम्हं एगे पुत्ते इहे कंते पिए मणुण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए अणुमए मंडकरंडग-समाणे रयणे रयणभूए जीवियउस्सासए हिययाणंदजणणे उंबरपुष्फं पिव दुल्लमे सवणयाए किमंग पुण पासणयाए? णो खलु जाया ! अम्हे इच्लामो खणमवि विष्पओगं सहित्तए। नं भुजाहि ताव जाया ! विउले माणुस्सर कामभोगे जाव ताव वयं जीवामो। तथो पच्छा अम्हेहिं कालगएहिं परिणय-यण बहुयकुलवंसतंतुकज्जिम निरावयक्षे समणस्स भगव्यो महावोरस्स अंतिए मुंडे [जाव] पच्वास्सिस। In the above passage, in case of गयसुकुमाल, pleasures with women are to be excluded. Later in नाया० the women are described.

- 16. 7-10. एवं खलु देवाणुणिया! माणुस्सया कामा खेलासवा etc. अभय० on अंत॰ P. 92. नाया॰ हु॰ १ अज्ञः० १ leaf 62 (2) एवं खलु अम्मयाओ! माणुस्सया कामभोगा असुई असासया वंतासवा पितासवा खेलासवा सुक्कासवा सोणियासवा दुरुस्सासनीसासवा दुरुयमुत्तपुरिस-प्यबद्धपिडपुण्णा उच्चारपासवणखेलजल्लिधाणगवंतिपत्तसु-क्कसोणियसंभवा अधुवा अणितया असासया सङ्णपङ्ण-विदंसणधम्मा पच्छा पुरं च णं अवस्सविष्पजिद्यव्या। से के णं अम्मयाओ! जाणित के पुर्वि गमणाद के पच्छा गम-णाद ? तं इच्छामि णं अम्मयाओ! जाणित के पुर्वि गमणाद के पच्छा गम-णाद ? तं इच्छामि णं अम्मयाओ! जाणित भिन्नस्त्र ! "
- 16. 15. निष्णामणं जहा महाबळस्य [जाव] तमाणाष तहा [॰] तहा [जाव] संजमर। See. अभयदेख's Com. P. 93. The passage is given full. Otherwise see भ-गवती XI. 11. The story of महाबळ.
- 17. 7-8. इसिपन्नारगरणं कारणं etc. See. अभय॰ on अंतः P. 10. 93-94 See. भगवती III. 2. leaf 171 (b) दोवि पार साहटु वग्घारियपाणी रंगपोग्गळिनिवि-इदिही अणिमिसनयणे इसिपन्भारगरणं कारणं अहापणिहि-र्शहं गत्तेहिं सिव्विदिपहिं गुत्तेहिं रंगराइयं महापिडमं उद्य-संपिक्षत्ताणं विहरामि। (The story of पूरण).
- 17. 17. अपस्थिय [जाय] परिविज्ञिए ।-भगवती III. 2. leaf 172 (a) अपस्थियपस्थिए दुरंतपंतलक्खणे द्दीण-पुण्णचाउद्दसे दिरिसिरिपरिविज्जिए।
- 18. 4. उज्जला [जाव] दुरहियासा ।-उज्जला विउला ककसा पगादा चंडा दुक्सा दुरहियासा वेयणा ।

- 18. 10-11. अणंते अणुत्तरे [जाव] केवळवरनाणदंसणे । -See अभयः on अंतः P. 94. ओवः § 115 अणंते अ- णुत्तरे निःवाघाएं निरावरणे कसिणे पिंडपुण्णे केवळवर-णाणदंसणे।
- 18. 11. सिद्धे [ जाव ] प्यहीणे-ओव० §56 P. 54 mutatis mutandis सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिणिव्वुष सव्वदु-क्लपहीणे.
- 18. 16-17. कव्लं पाउप्पमायाए [जाव] जलंते। कव्लं पाउप्पमायाए रयणीए पुल्लुप्यलकमलकोमलुम्मिलियंमि अहापांदुरे पभाए रत्तासोगपगासिकस्यस्यसुद्धगुंजद्धरागर्वं-धुजीवगपारावयचलणनयणपरहुयसुरत्तलोयणजासुयणकुसुमजित्यज्ञलणतवणिज्जकलसिंहगुलयिनगरकवाइरंगरेहंतसिस्सरी-ए दिवायरे अहाकमेण उदिए तस्स दिणकरकरपरंपरा-वयारपारद्धिम अध्यारे बालातवकुंकुमेण सहयन्व जीवलोए लोयणविस्रआणुआसविगसन्तविसद्दंसियंमि लोए कमलागरसंद्वोहए उद्दियंमि सूरे सहस्सरिसिमि दिणयरे तेयसा जलंते।
- 19. 1. जराजज्जरियदेहं जुण्णं etc. नाया० सु० १ अज्झ. १. leaf 86 (b) जुण्णे जराजज्जरियदेहे आउरे झंझिए पिवासिए दुब्बले किलंते नट्टसुइए मृददिसाए.....
- 20. 7. आसुरुत्ते [५]-आसुरुत्ते रुट्टे कुविर चण्डिकिर मिसिमिसीयमाणे।
- 22. 5. भीष [४]-नाया॰ सु. १. अउझ. leaf 86 (b) भीष तत्थे तसिष उच्चिग्ने।

- 26. 22-23. चइता द्विरण्णं चइता सुवण्णं एवं घण्णं धणं वलं वाहणं कोसं कोट्टागारं पुरं अंतेउर चइता विउल्लं धणकणगरयणमणिमोत्तियसंस्रसिल्ल्पवालसंतसारसावएजं विछ्नुहत्ता विगोवहत्ता दाणं दाइयाणं परिभाइता गुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वह्या। ओव॰ § 23.
- 27. 1-2. रज्जे य [जाव] अंतेउरे। रज्जे य रहे य कोसे य कोहागारे य बले य वाहणे य पुरे य अंतेउरे य माणुस्स-बसु य कामभोगेसु मुच्छिप गिद्धे लोले अज्झोववण्णे। See नाया॰ १. १. leaf 9. (a)
- 29. 21. सहहामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं [ ॰ ] । से जहेय तुब्मे वयह।—नायाः १. १. leaf. 57 (b) सहहामि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं, एवं पत्तयामि णं, रोषमि णं, अब्भुद्देमि णं भंते! निग्गंथं पावयणं एवमेगं भंते!, तहमें यं, अवितहअयं, इव्छितमेगं, पडिव्छियमेगं भंते! इव्छिन्यपिंडिव्छियमेगं भंते! इव्छिन्यपिंडिव्छियमेगं भंते! इव्छिन्यपिंडिव्छियमेगं भंते! इव्छिन्यपिंडिव्छियमेगं भंते! से जहेव तं तुब्भे वयह, जं नवरं देवाणुण्यिया! अम्मण्यिरो आपुच्छामि, तओ पच्छा मुंढे भवित्ता णं पव्वइस्सामि।
- 30. 8. करयल [o] अंजर्लि कट्टु ।-करयलपरिगाहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थर अंगर्लि कट्टु जरण विजरण बद्धा-वेति २ एवं वयासी ।
- 30. 19. अद्रस्थणं सोवण्णकलस [जाव] महानिक्ख-मणाभिसेषणं।-तथ णं से सेणिए राया बहूहिं गणणायगदंड-णायगेहि य [जाव] संपरिवुडे मेहं कुमारं अद्रस्थणं सोव-णिणयाणं कृलसाणं रूप्पमयाणं कलसाणं सोवण्णरूप्पमयाणं कलसाणं मणिमयाणं कलसाणं सुवण्णमणिमयाणं कलसाणं रूप्पमणिमयाणं कलसाणं सुवण्णरूपमणिमयाणं कलसाणं भोमेजाणं कलसाणं सब्वोद्यहिं सब्बमद्वियाहिं सब्बणुफोहिं

सन्दगंघेहिं सन्वमल्लेहिं सन्वोसहिहि य सिद्धत्थपि य स-न्विङ्कीप सन्वजुईप सन्वबलेणं [जाव] दुंदुभिनिग्घोसणादि-यरवेणं महया महया रायाभिसेषणं अभिसिचह। नाया. १. १. leaf 67 (b).

- 32. 2. आलिसे [जाव] धम्ममाइक्खिउं ।-See. अभय० on अंत० P 97. नाया० १. १. leaf 78 (b) आलिसे णं भंते! लोप, पलिसे णं भंते! लोप, पलिसे णं भंते! लोप जराप मरणेण य। से जहानामप केह गाहावई अगारंसि झियायमाणंसि जे तत्थ मंडे मधित अप्पमारे मोल्लगुरुष तं गहाय आयाप एगंतं अधक्रमह ।-' एस मे जित्थारिय समाणे पच्छा पुरा हियाप सुहाप खमाप णिस्सेसाप आणुगामियत्ताप भविस्सह, एवामेव मम वि एते आयामंडे हहे कंते पिए मणुष्णे मणामे एस मे नित्थारिष समाणे संसारवोच्छेयकरे भविस्सह । तं इच्छामि णं देवाणुष्पियाहि सयमेव पव्वावियं सयमेव मुंडाियं सेहािवयं सिक्कािवयं सयमेव आयारगोयरविणयवेणहयचरणकरणजायामायाधिष्णं धम्ममाइक्खिं ॥
- 32.6-7. पव्याद्य [जाव] संजमियव्वं। "-नाया० १.१. leaf 94 (b) तर णं समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं सयमेव पञ्चादप [जाव] जायामायावत्तियं धरमामाद्दक्यद- " यवं देवाणुप्पिया! गंतव्वं, एवं चिट्ठियव्वं, एवं णिसीय- व्व, एवं तुयद्वियव्वं, एवं भंजियव्वं, एवं भासियव्वं, उद्घाय उद्दाय पाणाणं भूयाण जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमियव्वं। "
- 32. 16. जस्सद्वाप कीरइ नमाप्रावे [ जाव ] तमहं आरोहेइ। See अभयदेव on अन्त॰ P. 17 where he has given full details. See ओव॰ §116.

- 33. 9. अहीण॰ etc. See the details on सोमाके: [जाब] सुद्धे ।
  - 34.13. जहा पण्णशीय गंगवसे । See Notes P. 107.
- 35. 14. किण्हे [ जाच ] निउरंबभूष । See अभयक on अंतक P. 98. For greater detaits see ओवक § 3.
- 38. 13. सिघाडग॰ [ जाव ] महापहपहेसु See. 39. 8-11.
- 39. 6. अभिगयजीवाजीव [ जाव ] विहरह ।-ओव॰ §124 P. 84 l. 18-P. 45. l. 7. All the expressions dropped form the attributives of समजा; hence not so important for the narrative as such.
- 39. 8-11. सिंघाडग [०] बहुजणो अण्णमण्णस्स इव माइक्बइ [जाव] किमंग पुण विपुलस्स अट्टस्स गहणार [०]"। See. ओव० §35. तर णं चंपार नयरीर सिंघाडगचउकक-चच्चउम्मुहमहापहपहेसु महया जणसहे इ वा जणवार इ वा जणुलावे इ वा जणबहे इ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसंणिवार इ वा बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्बइ एवं भासह एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ—" एवं खलु देवाणुण्यिया! समणे भगवं महावीरे आहगरे तित्थगरे सयंसंबुद्धे पुरिसुत्तमे [जाव] संपाविज्ञकामे पुन्वाणुपुर्विव चरमाणे गामाणुग्गामं दूइज्जमाणे इहमाग्य इहसंपत्ते इह सोमसहे इहेव चंपार नयरीर वहिं पुण्णभहे चेइर अहापिडस्वं उग्गहं उग्गिण्हिसा संज्ञमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरद । तं महाफलं चलु भी

वैचाणुष्पिया ! तहारूवाणं भगवंताणं णामगोयस्स वि सव-णयाप, किमंग पुण अभिगमणवंदणणमंसणपिडपुच्छणपज्जु-वासणयाप ? । षगस्स वि आयरियस्स धिम्मयस्स सवण-याप, किमंग पुण विउलस्स अद्वस्स गहणयाप ? । तं गच्छामो । पं देवाणुष्पिया । समणं भगवं महावीरं वंदामो नमंसामो सक्कारेमो...etc. A long passage after this. For further, see the Sütra proper.

- 40. 7. आघवणाहि [४] [जाव] परुवेत्तए। नायाः १. १. leaf. 64 (a) तर णं तस्स मेहस्स कुमारस्स जाहे नो संचापर मेहं कुमारं बहुद्दि विसयाणुलोमाहि आघाव-णाहि य पण्णवणाहि य संणवणाहि य विण्णवणाहि य आघवत्तिए वा पण्णवित्तए वा संणवित्तए वा विण्णवित्तए वा, ताहे विसयपिङकूलाहि संजमभउक्वेयकारियाहि पंणवर्णाहि पण्णवेमाणो एवं वयासी।
- 40. 11. सुद्धपावेसाई [जाव] सरीरे । See अभयदेव on अंतo P. 99.
- 41, 17, 18, सब्ब कोहं [जाव] मिच्छादंसणसल्ल । See ओव०  $\S^{17}$ , कोहं माणं मायं लोहं पेज्जं दोसं कलहं अब्भक्खाणं पेसुण्णं परपरिवायं अरहरइं मायामोसं मिच्छा-दंसणसल्ल अकरणिज्जं जोगं।
- 43. 23-24. उत्तर [o] सयमेव पंचमुद्धियं लोग करेइ। -- See Page, 31 of this book; l. 16-19
- 45. 10. जहा गोयमसामी [जाव] पडिदंसेइ ।-पडिणि-च्यामिता अतुरियं [जाव] सोद्देमाणे जेणेव गुणसिलए चेद्द खेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उदागच्छद । समणस्स

भगवथो महावोरस्स अदूरसामंते गमणागमए पडिक्रमह रासणमणेसणे आलोरह २ भत्तपाणं पडिदंसेह। भगवती Il. 5. leaf 139 (b).

- 47. 10. इंदभूती (जहा पण्णतीष [जाव] See, भग-बती II, 5. leaf 137 onward for the full details.
- 48. 11. Read आयाहिणपयाहिणं [0] वंदइ [२] वि-उस्तेणं अस म [४]=असणं पाणं स्नाइमं साइमं।
- 49. 19-20. असंबुद्ध [जाय] तुमं पुत्ता !; generally the words dropped may be असंबुद्ध अविणीप etc. but the exact reference I cannot find; Barnett does not note that the words after असंबुद्ध are dropped.
- 34. 3. Read अन्भणुण्णाया समाणा [॰] उञ्चसंप-जिजनाणं विहरह।
- 56. 1-7. See the story of खद्य wherefrom the gaps of his चिंता and आपुञ्छणा can be filled up. 58. 23. Instead of भिक्खासम्पंग अहासुत्ता [जाव] Read भिक्खासम्पंग अहासुत्तं [जाव]; so also correct 59. 10; 59. 17; 59. 24. The gaps at all these places are to be filled up from the story of खंद्य quosted before.
  - 66. 15-16. See the story of बंदअ for details.
  - 67. 5-9. See the story of six for details.

- 67. **Read पगर्भद्य [o]** for details see the story of संदश.
- 71. 7. বজাণ ধৰ্মবৰ [•] See the description of the garden referred to in 2. 20,
- 71. 14-19. Sce. नाया० १.१. leat 51-52. तकः णं तस्स मेहकुमारस्स अम्मापियरा मेहं कुमारं बावत्तरिक-लापंडितं [जाव] वियालचारी जायं पासंति । पासित्ता अह पासायविद्यस्य करेंति अन्भुग्गयमुसियपहसिष विव मणि-कणगरयणभित्तिछिते वाउध्यूयविजयवेजयंती पडागाछत्ताइ-च्छत्तकलिष तुंगे गयणतलमभिलंघमाणसिहरे जालंतरस्य-पंजकिमाल्लिय व्व मणिकणगथूभियाण वियसियसयपत्तपुंडरीण तिलयरयणद्वयचंदिश्चण नानामणिमयदामालिकण अंतो बहिं च सण्हे जवणिक्रकहरूलवालुयापत्थरे सुहफासे सस्सिरीयक्वे पासादिण [जाव] पडिकवे।

ष्गं च णं महं भवणं करेंति अणेगखंभस्यसंनिविद्वं लीलिंडियसालभंजियागं अब्भुग्गयसुक्तयवहरवेहयातोरणवर-रह्यसालभंजियासुसिलिङ्घविसिद्दलहुसिठियपस्तथवेहिलयखंभ-नाणामणिकणगरयणखिचयउज्जलं...पासादियं [४] । etc.

72. 19. Read तं पि य [॰] अणुज्झियधम्मियं। तंपि य णं उज्झियधम्मियं नो चेव णं अणुज्झियधम्मियं।

## Appendix III.

## The Jain Cosmography.

Various references in these scriptures, of the Hells and Heavens-and in fact, of the idea of the universe, as conceived by Jain theology necessitate the fuller treatment of the same in a separate appendix. The references for example are,

पृ. २८. ४-५. तचाप बालुयप्पभाष पुरवीप उज्जलिए नरण etc.

पृ. ६७. ३-५ उड्ढं वंदिमसोहम्मीसाण [जाव] आरण-च्खुष कप्पे नवयरोवेजविमाणपत्थडे उड्ढं दूरं विईवहत्ताः विजयविमाणे देवताष उववण्णे ।

The very name of the Ninth Scripture The Fortunes of those who were reborn in the Highest Mansions' signifies the importance of this treatment. In Jain Canonical Literature, the fuller treatment of the Jain idea of the universe will be found, for example see saturated XXXVI arrises St. 157-158, for the St. 108-ff. I of course the description of their denizers in thorough details ]. We shall quote below the Sutras from saturations. III.

The description of Nether Worlds (Hells) or stars.

रत्नदार्कराघालुकापङ्कधूमतमोमद्दातमःप्रभाभूमयो घना-म्बुचाताकादाप्रतिष्ठाः सप्ताघोऽघः पृथुतराः ॥१॥ तासु नरकाः ॥२॥ नित्याऽग्रुभतरलेद्दया परिणामदेद्दवेदनाविकियाः ॥३॥ परस्परोदोरितदुःसाः ॥४॥ संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुथ्याः ॥६॥ तेष्वेकित्रसप्तदशसप्तदशद्वाविदातित्रयस्त्रिदा-स्सागरोपमाः सन्वानां परा स्थितिः ॥६॥

The description of the Middle world or मध्यक्षेड.

जंबुद्वीपलवणाद्यः शुभगामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥ [स्. ७-१८.]

The description of Heavens or upper worlds:

सौधमशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्र सहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु श्रैवेयकेषु विजय-वेजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिदे च ॥२०॥ [स्. ११-१९ contain the four kinds of Gods and their habitations etc, ]

Thus our world as the मुख्योक, the heavens stand above and the Netherworlds where the stand or hells are situated, are below. The Heavens are divided into 3 divisions (1) क्या (2) विवास (3) विवास , each respectively standing above the other. The following chart will throw much light upon this.

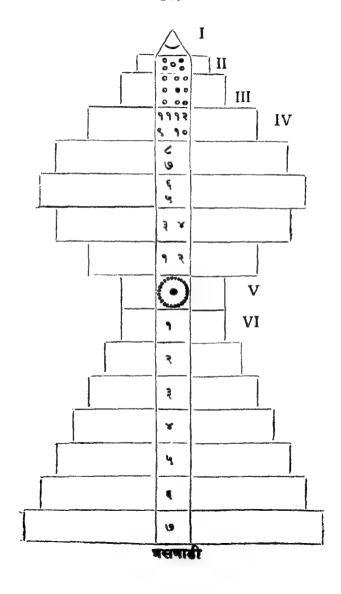

I In the above chart the top is सिद्धशिला. If 5 अनुसर विमाना: = The Highest Mansions expressed in the square by 5 dots, III 9 गैवेयकs IV No. १-१२ = 12 कल्पड. V मध्यलोक. VI Seven nether-worlds with 7 teentral squares forming 7 नरकड from रस्तप्रभा to महातमःप्रभा.

For a detailed chart See तरवार्ध. P. 13: (आईतमतप्रभाकत series. II published Motilal Ladhji, Poona); also see, Barnett [Trans. Ant. & Anu. D. P. 140] For detailed information read तरवार्ध. chap. III, the commentary on the Sutras quoted.

## ॥ शब्दके षः ॥

## Glossary

Abbreviations; D=Deshi;(N)=Notes;(C)=Commentary.

The two numbers respectively denote the page and line.

अकलुस [अक्लुप]45, 5 Unpurturbed.

अकामाई [अकामेन] 16. 13. Unwillingly.

**अक्षोसइ** [आकोशति] 44, 15. to cry out.

अक्स्रय [अक्षय] 84. 8. Undecaying.

**अवस्य सुन्तमाला [अक्षसूत्रमाल]** 79. 6, the rosary of the beads of Aksha fruits.

अक्खुभिन [अञ्च] 41. 6. Unagitated.

अगत्थिय [अगस्त्य] 76.8. a kind of tree,

अग्गमहिसी [अप्रमहिषी] 31. 10. the eldest queen.

मचलिय [ अचलित ] 41. 6.

Unmoved.

च्यापाय [ अर्चनक ] 36. 7. worship. ধাতন্ত্রপ [ পাত্রের ] 51. 3. the name of the twelfth heaven of the Jainas. থাতিক্ত [পাঞ্চ] 77. 11. an eye.

अन्ज [अय] 13. 4. today. अन्ज [आर्यः] 1. 3. Reverend.

अन्त्रय [कार्यक] 35, 16, a grandfather.

अन्जा [ भार्या ] 32, 5, a

अज्**रायण [क्**यमन] 2. 4. A lesson.

अज्झवसाण [अध्यवसान] 18.8. a resolution.

अह [अर्थ:] 1. 7. matter, अह [अष्ट] 3. 18. Eight,

बहुहमी [अध्य-अध्यमी] 59.9.

eight collections of eigaht days.

सहस [अष्टम] 1.8. Eighth. सहसमसं[अष्टममकं] 13. 18. a fast upto the eighth meal.

**अहाय [अयांय] 17. 9. for** the purpose of.

अद्वारसम [अध्यदशतम] 54. 11. Eighteenth.

सहावीसहम [अध्यविश्वतितम] 54. 14. twenty-eighth. सिंह [अस्थि] 74. 10. Bones. सब्ह [अटीत] 44. 8. to wander.

**अडू** [आढर] 6, 10, Rich, अणगार [अनगारः] 4, 11, A friar,

**अणसण** [अनशन] 32, 15, not-eating i.e. fasting.

सणज्ञाेववण्ण [ अन्ध्योपपन ] 73. 18. free from the infatuation of worldly objects.

अणवकंसमाण [अनवकांसमाण] 56. 7. not being eager. अणार्ळ[अनाविक] 45. 6. not turbid.

अणिविक्यसेणं [अनिक्षितेन] 8. 11. without a break. जिनिमित्र [अनिमित्र] 12. 4. Unwinking.

अणुत्तर [ अनुत्तर ] 18. 10. highest.

अणुज्झियधस्मिय [ अनुज्ज्ञत धार्मिक] 72. 19. a pot fit to be thrown away (C).

अणुत्तरोववाइअद्साओ [अनुत्तरोपपातिकदशाः] 65. 6. (c)
The name of the ninth text of the Jain canon.
अणुप्पत्त [ अनुप्राप्त ] 14. 1. attained.

अगुप्पविट्ट [ अनुप्रविष्ट ] 11. 10. entered.

अणुष्पविसद् [अनुपविश्वति] 12.

अणुयत्तर [अनुवर्तते] 51. 1. to follow.

अणुलोम [अनुलोम] 16, 12.

अणुव्यिग [अनुद्विग्न] 41. 6. Undejected.

अज़ेग [अनेक] 21. 7. Many. अज़ंत [अनंत] 18. 10, endless. अपण [अन्य] 3. 9. Other. अपणया [अन्यदा] 3. 14. On the other occasion.

अण्णाइट्ट [अन्वाविष्ट] 38, 12, possessed.

अणंतरं [ अनंतरं ] 28. 12. afterwards.

अतस्य [अत्रस्त] 41. 6. Unalarmed.

**अतिहि [अ**तिथि] 72. 20 a guest.

चतुरियं [ अ+त्वरित ] 8.23. without haste.

अत्त [भारमन् ] 6, 12, self, अत्तया [भारमजा ] 14, 24, a daughter.

अदिह्दोसपइयं [अदस्दोवपतितां] (c) 17. 19. with a fault not seen or fallen.

सदिज्जादाण [अदतादान] 41. taking of things not given.

अविणे [अवीनः] 45, 5, not despirited.

अवृरसामंतेण 17. 13. not far or near.

अञ्चलसङ् [अर्थमारतः] 3. 10. Half of Bharata, i. e. the southern half of Bharatavarsa.

अद्भुट्ट [ अर्ध+चतुर्थ ] 3. 4. three and a half.

अपडस्समाण [अप्रदिषत् ] 45. 1. not being wrathful inimical.

अपत्थियपत्थिष [ अप्रार्थितप्रा-र्षितः ] 17. 17. desirous of the undesirable.

अपरितंतजोगी 45.6. (c) (N) not exhausted in self-restraint.

अपरिभूय [अपरिभूतः] 6, 10. unsurpassed.

अपुणरावस्तय [ अवनसर्वर्तक ] 84. 8. from which theere is no return.

अयुब्बकरण [अपूर्वकरण] 18. 10 the eighth stage (गुणस्थानक) in the spiritual rise.

अप्पहिद्य [अप्रतिहत] 56, 6, unobstructed.

अप्पदुस्समाण [अप्रद्विषन् ] (c)

not showing hatred to. अप्याणें [ आत्माने ] 32, 11 oneself.

अप्पेगइया [अपि+एकिका] 44. 14. (N!)

अप्यति [भारकोटयति] 28. 19. to clap hands on thigh like a wrestler.

सन्भतिथय [भ्रम्ययित] 10. 8. the thought (N) or अज्झतिथय.

सद्भणुण्णाय [अभ्यतुद्वात] 4. 15. permitted.

अन्धुरगय [अभ्युद्गत] 71, 16. lofty.

बाध्युज्जय [अभ्युवत] 73. 9. Vigorous.

अन्भुहेद [अभ्युत्तिष्ठति] 9. 3. to get up.

अन्भोक्सावेद [अभ्युक्षयति] 22. 18. to get washed.

अभिगाह [अभिग्रहः] 10, 1, a vow.

अभिसेय [अ or आभिषेक] 21. 18. coronation or belonging to the coronation in which आ will be against all Mss, also आभितेक.

अभिसेओ [अभिषेकः] 51. 2. coronation,

**अभीय [अमीत] 41**. 6. unafraid,

आमा [D] 10, 12, a mother,

आम्मया [ D ] 12. 3. a mother,

अस्मापियरो [मातापितरो] 4. 3. Father & mother.

अयल [अवल] 84. 7. un moving.

अयसि [अतसी] 8. 5. Flax -अवसिकुद्धम the flower of flax.

अयोमय 35. 20. made up of iron.

अरहा [अईत्] 3. 20. A saint; an appelation of Tithankara.

अरिट्टनेमि [अरिच्टनेमि:]3. 20. the name of the 22nd Tirthankara,

**अरूय** [**अरूप**] 48. 8. formless. अलख [ अलख ] 77. 4. a red dye.

**अलेवाड** [ अळेपकृत ] 55. 9. (N)

**मध्योडयबंघण** (c) [श्रव(को) मोटितबंधन] 37, 10, bound cross-legged (N)

**अवका**म्यति] 18. 1. to go off.

अवस्तमरियव्यं [अवस्यमर्तव्यम् ] 50. 8. to have to die certainly.

**अविमणे** [अविमनाः ] 45. 5. not sorrowful.

अविसादी [अविषादी] 45. 6. undejected.

अञ्चाबाह् [अन्याबाध] 84. 8. unobstructed.

असण [अशन] 41.18. food.

ससोग [ अशोक: ] 2. 23.
As'oka tree; the समवसरण seat is proverbially
arranged under असोगवरपायने,

असंबुद्ध 49. 19. one having no understanding. असंगंत [असंग्रान्त ] 41. 7. unconfounded.

सहापज्जस [ य्थापबीस ] 76. 14. as chanced, as obtained.

अहापडिरूव [बधाप्रतिरूप] 48.

2. befitting.

अहापियत्तं [ यथाप्रकृतां ] 29. 13. (c) as used to be before.

**सहासुत्त** [यथासूत्र] 55. according to the scriptures.

अहासुद्धं [ यथासुतं ] 8. 12. according to pleasure.

अहासंनिहिय [ यथासंनिहित ] 18, 12, duly near.

अहिसिञ्चर [अभिषितति] 51 10, to give installation bath.

अहिज्जह [ अध्येति ] 23. 13. to learn.

आहे [अध:] 28, 2, below. आहोरचा [आहोरात्र] 55, 3.

a day & night.

**अंकिय** [अंकित] 8. 6. marked

अंग 1. 7. one of the elven texts of the Jain Canon.

अंतगढव्साओ [भन्तक्र(दशाः]

(N) The fortunes (chapters) of the endwinners.

**अंतिष [अंतिक**] 80, 6, near, अंतिषं [अंतिकं] 10, 24, near,

अंतेवासी [अंतेवासिन्] 1, 24. pupil.

अंतोशिष्टं [अन्तर्गृहं] 19. 3. the inner hall.

अंतोघरं 19. 9, see अंतोगिइं अंधकवण्डी [अंधकवण्णः] 3. 11. the head of Yadavas in Dwarka (N.) अंगुलिया [अंगुक्किंग] 75. 12. toes

**अंब** [ आम्र ] 77. 2. a mango.

संबंग [ आप्रक ] 77. 9. a mango-fruit.

संबादम [आम्राटक] 77. 9. a kind of fruit, a hayplum.

**आर्गर** [ आदिकर ] 45. 3. the first promulgator of scriptures; the first-maker.

आइक्खाइ [आख्याति] 32. 2. to describe.

**आइ**छ [आदि+इत] 68. 11. first.

आई [आदि] 64. 3. beginnining.

आउक्स [आयु:सय] 68. 3 the expiry of the period of existence.

भागमेसा [आगमिज्यन्ती] 24. 13. (Future Participle) will be coming.

आगया [ भागताः ] 4, 1, came

आधवण [भाख्यान] 40. 7. an expression.

**आधवित्तर** [ आख्यातुं ] 16. 13. to tell

आणित्य [भाइतिका] 30. 16. a command.

आणा [आज्ञा] 16. 15. an order.

बाणुपुच्यी [भातुपूर्वी] 68. 13. a serial order.

नादिकर 1.6. The firstmaker; the first maker

of the scriptures, the other form, आइनर. आपुच्छर् [आपृच्छते] 4. 19 to bid farewell. आपुच्छणा [ भाष्ट्यमा ] 66. 16. bidding farewell. आयव [आतप] 76, 14, heat. आयारभंड [आचारभाण्ड] 67. 8, the religious equipment. **सायाहिण प्याहिण शि**दक्षिणप्र-दक्षिण ] 4. 13. turning from right to right. आयंबिल 55. 2. (N) **भा**यंबिलबडुमाण ( N. )

Telling
from right to right.
आयंबिल 55. 2. (N)
आयंबिल 55. 2. (N)
आयंबिल 55. 3. the name of the eleventh heaven of the Jainas.
आरत [ आरक ] 14. 13. reddish.
आराहिय [आर्थित] 55. 3. observed.
आरिल [आर्थित] 32. 2. burning.
आलेल [आर्थित] 37. 16. sight.

Lordship.

[ [स्ति] 26. 13. cle (N) with a culiar (c) = इति
[इया [इय्ड] 19. 2.
[इया [इय्ड] 13. 15. ble.
[इया [इय्ड] 29. 13.
[इया [इया] 29. 19.
[इया [इया] 29. 9.
[इया [इया] 29. 9.
[इया [इया] 29. 9.
[इया [इया] 28. 3. an
[इयाल [अयार] 79.
[इयाल [अयार] 79.
[इयाल [इयार] 79.]

आवर [ आपति ] 38, 3, a difficulty, a misfortune, आविष्ण ि आपन्र ] 11. attained to, come आवरणिज्ज [ आवरणीय ] 9. a kind of sh. आसहस [आधुरक ? ] 17.15. quickly enraged. आहारेड् [आहारयति] 11, 10, to take meals आहेवच्य [ भाषिपत्यं ] 3. 19 ह [इति] 26. 13. a particle (N) with som peculiar (c) = **इ**ति. द्भा [स्टक]19. 2. a brick. इड़ [इन्ड] 13, 15, desira-इड्डि [ऋदि] 29. 13. pomp. इस्म [इभ्यः] 29. 19. rich. इसर [इंधर:] 29, 9, a lord. स्त्र [स्तु] 28, 3, an arrow. इंगाल [अंगार] 79. 13. an ember, a burning cha-इंबद्वाण [इन्द्रस्थान ] 57. 17.

रंदभूर [स्त्रभति] 80, 9, the first disciple of Mahavira, Gautama.

इरथी [की] 44, 10, a woman,

ईरियासमिञ [ईर्यासमितः ] 4. 4. Headful in walking ईर्या; ईर 'to move'

इंसर [इंधर:] 3. 9. A lord, इंसाण [इंशान ] 67. 3, the name of the second heaven of the Jainas.

ईसि [ईषत्] 17. 7. little. उ [D] 34. 7. an exple-

tive,

ৰত [শ্বন্ত] 11, 14,menstrution period.

उक्तम [उल्लम] 68, 14. upward serial order.

उक्किट्ठा [उक्कच्य] 14. 25. superior.

उक्लेवओ [उत्तेप] 5. 6. an introduction.

उरगसेण [उपरोनः] 3, 6, the son of आहुक and the uncle of समुदेद. कंस was his son. उगाह [अवप्रह] 81. 1. the place of residence. उगिग्रहह [अवग्रहाति] 81.1.

**डाग्गण्डह् [अब्**गृह्णात] ४१.१. to live.

उगिगण्हङ् [उद्गृङ्काति ] 44. 2. to observe.

उच्चद्वण [उच्चस्थापनक] 76. 16. a kind of a vessel, उच्छंग [उस्संग] 12. 23. a lap.

उज्जला [उज्जना] 18. 4. fiery.

उज्जलिय [उज्ज्वलिक] 28. 5. flaming.

उउजाण [उद्यानं] 2. 21. A garden.

उद्घ [उद्घ] 75. 12 a camel

उह [ओष्ट्र] 77, 3. a lip.

उद्घाण [ उत्थान ] 56, 2, energy.

उद्वेष [उत्तिष्ठति] 42, 22, to get up.

उड्डं [र धर्वे] 67. 3. above.

उपह [उपा] 75. 14. heat.

उत्तरइ [अवतरित] 67, 8, to come down.

उत्तरपुरव्छिमं [उत्तरपूर्व] 31 16. North-east.

उद्दिसद [उद्दियते] 65, 9, are repeated.

उद्दिस्सज्जः [उद्दिश्यते] 46. 9. are read.

उदीरेमाण [उदीर्थमाण] 27.7. bringing to maturity.

उद्देसग [उद्देशक] 45. 15. a lection.

**उद्धुवमाण** [ उध्युयमान ] 15. 8. being shaken.

**उंग्पि** [उंपरि] 6. 22. Upwards.

বৰ্ম [D]79.11, sunken বৰ্ম (বৰ্ম ) 79.10. Horrible.

उम्मुक [उन्मुक] 13, 22, given up,

उयरभायण [उद्दरभाजन] 75. 14. the pot-like belly.

उरकड्य [उर:कटक] 76. 4. the chest-side.

उराल [उदार] 55. 20.noble डह्म [आर्ब] 11. 9. wet, moist.

उल्लाल**इ** [उल्लाब्यति] 41, 3. to brandish. **उबहुबह [उपस्थापयित] 10. 18.** to bring forth.

उवहाणसाला [ उपस्यानशामा ] 12. 12. the audience chamber.

उथवज्जर [उपग्यते] 27. 19. to be reborn.

उथवन्न [उपमा 67. 5.born. उथवाय [उपमातः] 67. 13. a birth.

उचसन्त [उपदर्भ] 41. 20, a calamity.

उबसोहर [उपशोभते] 45.23. to shine.

उवसंपन्जर [ उपसंपवते ] 53. 23. to observe.

उचाहण [ उपानह ] 74. 9. shoes.

उवासगदसाओ [उपायकदशाः]. 1. 7. (N) the seventh text of the Jain Canon named the Fortunes (or chapters) of the worshippers.'

उञ्चह्ह [उद्दर्तते] 28, 12, toget back. उस्सन्पिणी[उत्सनिणी] 28.13.

(N) the aeon of increase. उस्सास [उच्छवास] 58, 18.

breath.

**ऊसारइ** [उत्सारंयित] 58, 11. to bring down.

**ऊसिय** [ उच्चित ] 71. 16. towering.

**रकारस** [ एकदश ] 32. 9. eleven.

रकोक [ प्रत्येक ] 61. 21. each one.

एक [एक] 2. 22. one; also

च्यागम [एकाम] 5, 2, Having the same way.

दगवीस [ एक्नवेशितः ] 3, 6, twenty-one,

च्यूणपण्णाञ [एकोनपश्चाशत] 58, 22, forty—nine,

• **यज्जमाण** [ एबत् आ + √६ 'to come'] 9, 2,coming.

**प्रतः** [प्रतस्माद ] 41, 20 from this.

ब्रुख [अत्र] 2. 12. Here.

**च्याद्भव** [प्तत्र्य] 38, 3, of that form.

**बलालुग** [एल्बालुङ] 78.7. a cucumber.

चवाम् [एवम्] 74. 9. thus, चलगा [एवण] 73. 10. the way of seeking alms,

**रसमाण** [ एषमाण ] 73. 10. seeking.

**ओमुयइ** [अवमुचति] 31, 18. to leave aside.

**ओराल [ उदार ]** 58. 45. noble.

ओह्य [अपहत ] 31. 5. set at naught.

कह [ कति ] 2. 3. How many.

कक्स [ कक्ष ] 12. 21. an armpit.

कउज [कार्य] 36. 14. work. कट्ट [इत्वा] 10 17. Having

done; from & 'to do.'

कह [काष्ठ] 38. 5. wood.

कड्य [कटक] 75. 17. the side.

कडाम [कटक] 79. 6. side trans. rings (Barnett).

कहाली [कडालिका] 79, 8, a bridle-rod.

कडिकडाइ [कडीकटाइ] 79.4. a pan in the form of the waist (c).

कडिएस [कटीपत्र] 75. 11. a hip—bone.

कडुावेद [ कर्षयति ] 22. 17. to cause to be dragged. कणग [कनक] 15. 4. gold. कणगावली [ कनकावली ] 57. 4.a kind of a penance (N).

करण [कर्ण] 78.3. an ear. करणा [ कन्या ] 3.17. A bride.

कण्णावलो [कर्णावली] 76. 2. the row of the pointed ends of the crown jewels (c).

कण्णेतेडर [कन्यान्तःपुर] 15. 16. the harem for princesses.

कण्ड [कृष्ण]2. 23. Krishna Vasudeva, (N) the son of बसुदेव and देवकी.

कप्प [क्ल्प] 67. 4. heaven, कप्पेड् [क्ल्प्यति] 72. 17. to

be fit, to behove.

कप्पेइ [कल्पते] 42.1. to beable,

कण्पेमाण [क्ल्पमान] 36. 9. making out, arranging for.

कभल्लय [ D ] 75. 15. a pot-shred.

करमाययण [कर्मायतनैः] 50. 12, the abode of action; for कम्मायाण see footnote. P. 40.

कयलक्षण [कृतलक्षण ] 18. 16. with the tokens well fulfilled.

कयमुक्तया [ कृतपृक्ता ] 36. 11. those who did their good works cleverly.

कयाइ [कदापि] 4. 6. sometime.

करम [ करक ] 16, 15, a pitcher.

करयछ [करतन] 11. 10. a. palm of hand.

कराछ 79. 4. Horrible (c) swollen.

करिछ [क्रीर+इड] 75, 7, a. sprout, a shoot,

करंडग [करण्डक] 79. 7. a basket i.e. a net-work, कलतंगलिया [कलकिका] 74. 14. a pod of horse-gram.

कलंब [ करंब ] 12, 3, the name of a tree.

कल्ल [कल्य] 56.3, morning. कल्लाकल्लि [क्ल्यं+कल्यं] 11.8, every morning.

कवाडंतर (कपाटांतर) 37. 13. the space behind the door.

कविसीसग [कपिशीर्षकं]2, 16, A cornice,

कहण [ कयनं ] 3. 26. A narrative.

कहल [D] (c) (N) 17.26 a pot-shred. cf कमल्लय

কন্তা [কথা]16. 6. a story. কৰি [কৃষ] 19. 16. where. কাঞা [ কাথা ] 63. 14. a

body. काउस्सम्म [कायोत्समे] 67. 7.

leaving up the dead body.

काक ज्ञा 72. 2. the leg of a crow.

कारेल्य [D] 74. 4. a kind of vegetable Guj. कारेला.

कालि [काली] 75, 5, a blackbird,

कालं+क 21. 15. to die.

कालगयं [ कालगतं ] 67. 6. dead.

कालमास 27. 18. deathmonth; the proper time for death.

कालविजी [कालवर्तिनी] (c) 37. 17. of a mature age.

काहिइ [करिष्यति] 69. 25. Will do.

किएणं [किं+नं] 13. 4. why, what etc.

किएह [कृष्ण]32,14. black.

किमंग 31. 12. the emphatic particle—" what to speak of "

कियण [क्रपण] 72. 20. indigent, poor.

कीरइ [करोति] 32. 16. to do (passive).

कीलइ [ कीडति ] 15. 4. to play.

कुच्छि [कृषि ] 12. 20. a womb.

**कुविश्र** [ कृपित ] 17. 15. angry.

कुस [कुश] 17, 111 Kusa grass.

केयर्य [कियत् ] 67. 16, how much.

कोडी [कोटी] 34. a lac.

कोडंबियपुरिसा [कोइंबिकपुरुषा] 10. 17. family servants; chamberlains.

कोरंड 15. 8. the name of a flower.

कोलंब [D] 75. 15. the front portion of the branch of a tree, see (c).

कोच [कोष] 27. 23. anger. कोस [कोष] 79. 11. with नयन, eye-lids.

कोसंबद्यणकाणण 28.1. (N) कोह [कोष] 41. 17. anger. कंचुअ [कंचुक] 12. 2. a bodice.

कंपमाणवाइअ [कंपमानवातिकः]

72. 9. a man suffering from palsy. v. l. कंपन-वाहअ (c) better.

कंकजंघा 75. 2. the leg of a heron.

कंत [कान्त] 14. 14. beloved.

किसुय [किंग्रुक] 17. 26. a kind of tree; पलाश tree. कुंडिया [कृष्टिका] 76. 16. a gourd.

खा (क्षय) 18. 9. destruction.

खद्रंगार [खदिरांगार] 17. 26. burning coals of खदिर wood.

स्त्रमङ् [क्षमते] 45. 1. to bear.

**खमण** [क्षमण] 8, 15, A fast,

**खाइमं** [खाय] 41.19.eatable. खिण्णामेच [क्षिप्रं+एव] 18. 1. quite soon.

स्त्रीरधार [क्षीरधात्र] 6. 14. A milk-nurse.

खुरजा [कुरुजा]15. a hunch -back woman. खुड्रांग [ धुरु ] 57. 12. small.

खेळासवा [अन्माचवाः] 16. 7 bringing out phlegm.

संघ [स्कंथ],15. 7. a back.

संभ [D] 71. 16. a pillar.

खिसा [D] 44. 45 to abuse.

गहिया [ प्रेथिका ] 77. 2. a stone of a fruit.

गणिया [ गणिका ] 3. 7. A courtesan.

गम 53. 1. way.

गयतालुय [गजतालुक] 14.16. the palate of an elephant.

गरिहद् [ग्रहेते] 44. 45. to censure.

गामाणुगाम [ प्रामानुष्राम ] 80. 21. from village to village.

गाहाबइ [ग्रहपतिः] 6. 12. A householder.

गिलाइ [ग्लाबति] 79, 12. to be faint.

गीय [गीत ] 18. 14. melody.

गीया [ मीवा ] 76. 15. a. neck.

गुणरवर्ण [गुणरत] 4. 17. A kind of mortification.(N) गुत्तवंभयारिणी [गुप्तववचारिणी] 32. 8. guarded in continence.

गुलिय [गुलिक]8. 5. indigo. गुलिया [गुटिका] 77. 4. a pill.

रोण्हइ [ √एइ] 3. 19. to hold; causal गेण्हा देति 3rd. pers. plu. Pres. गेबेडज [गेबेयक] 67. 4. A series of nine heavens see Appendix III.

गोहिल्ला [गोष्ठीजनाः] 36.20. the members of the gang.

गोही [ गोड़ी ] 36. 10. a gang.

गोलावली 76. 2. a row of round stones.

गंधव्यणिणाय [गंधर्वनिनाद]18. 15. the sound of cele-

stial minstrelsey.

घइस्सइ [प्रहीष्यति] 13. 14. [ (c) to try ] to hold, to observe.

घर [एहं] 8, 25, A house, घाषह [घातयित] 38, 11, to kill.

घुट्ट [ घोषित ] 36. 13. announced.

घोसयणं [ घोषनक ] 29. 15. proclamation.

**चउत्थ** [चतुर्थ] 32.10.fourth.

चउव्विद्या [चतुर्विधाः ] 4. 1. of four kinds.

चउवीसइम [चतुर्विशतितम] 54. 12. twenty-fourth.

चउसहो [ चतु:षष्ठि ] 59. 9. sixtyfour.

चक्कविष्ट [बक्कवर्तिन्] 84. 5. the supreme ruler.

चक्तु [ चक्षुः ] 84. 4. the eye.

चडगर [ D ] 18. 19. a collection.

चिण्डिक्किं [ चंडीकृत ] 17. 15. enraged.

चस्म [चर्भन्] 74. 10.skin.

**चयइ** [त्यजति] 26. 21. to give up.

चरिम [चरम] 56. 18 last. चाउरंत [चतुरंत] 84. 5. having four ends.

चामीकर 2. 16. gold.

चिट्टर [ तिष्ठति ] 15. 4. to stand.

चित्रकट्टर [चित्रखंड D]? 76. 5. a piece of plank.

चियया [ चिता ] 17. 25. pyre.

चीवर 67. 7. a garment, चुअ [च्युत] 13. 22. fallen,

चुलमाउया [ चुलमातृका ) 53. 16. stepmother.

चेह्य [बैत्यः] 1. 2. A sanctuary; from चिता 'a pyre' i. e. originally a a temple built on the ashes of saint or a holy man.

चेल 18. 14. cloth.

चोत्तीसम्म [ चतुर्सिशत्तम] 54 15. thirty-fourth

चोइसम [चतुर्दशतम] 54. 10. fourteenth.

**बंगा 1. 1. (N.)** A name of a city.

चन्दिम [चान्त्रमस] 67. 3.the heaven of the moon.

चित्रणा [चिन्तना ] 66. 16. pondering.

**ভ** [প্ৰ ] 36. 20. six.

**ड**गणिया [D]76 10. dung cakes.

छह [षष्ठ] 32, 10, sixth.

छटुं छट्टेणं [ब्हंब्हेणं] 8. 10. A kind of mortification to observe fasts upto the sixth meal.

**ভন** [ভন্ন] 15. 7. an umbrella.

**छप्पण्ण** [ षट्पंचाशत्) 3. 5. Fifty-six.

**छिपि** [ षडिपि ] 12. 1. all six.

छित्रमा [D] 74. 4. a skin.

छल्ली [D] 74. 9. bark. छन्वीसदम [षड्विंशतितम] 54.

**उच्चासदम** [षड्विशतितम] 5-13. twenty-sixth.

ভিছু [ভিয়] 78. 1. a hole. ভিত্তা [ভিনা] 74.14. cut. डिरसा [ शिरात्व ] 74. 11. the state of having veins.

जर [यदि] 1 6, if.

जफ्ल [यक्ष] 35.17. a kind of a demi-god.

जक्लाययण [यक्षायतनं] 1.21. A shrine of a Yaksha (A kind of demigod).

जन्जरिय [ जनरित ] 19. 2. battered.

जणवय [ जनपद ] 73, 22, country.

जण्णु [जानु ] 11. 10. a knee.

जम्म [जन्मन् ] 81.17.birth. जम्हा [ यस्मात् ] 14, 16.

whereas.

जयणघड गजोगयरित [यतन-घटनयोगचरित्र]73.13.Obsering the rule of heedfulness & assiduity.

जरमाश्र [जरदग्व] 74. 9. an old bull.

जराकुमार 28.2. a proper name.

जलइ [ ज्वलति ] 17, 25, to burn.

जलोया [जलोजा] 77. 4. a leech.

जलंत [ज्वलत्] 56. 3. burning.

जहा [ यथा ] 3. 15. as, just as.

जहानामण [ यथानामकं ] 74. 8. as for example, to wit.

जा [यावत्] 48.5. by which time.

जाण [ यान ] 52. 10. a vehicle.

जाणथ [ज्ञानद] 84, 6, giver of knowledge.

জাणিযভন [জানব্য] 21. 11. should be known.

जाणु [जानु] 75.4. a knee. जाय [जात] 50. 19. born i. e. a child.

जायह [याति] 15. 14.to go. जाव [यावत ] 1. 3. until; this expression is used to show the deletion of na often repeated passage.

जावज्जीवाए [यावज्जीवनं] 4.10. for the all life.

जार्सि [ येषां ] 12. 20. of whom.

जासुमिण [ D जपा ] 14. 13. a kind of red flowers.

जाहे-ताहे[यानत्-तानत् ] 16 8. when.

जिब्भा [ जिह्ना ] 77. 6. a tongue.

जीविय [जीवित] 81. 17. life,

जीवंजीवेण 79. 11. with spiritual strength.

जुरुण [जीर्ण] 19; 2. old.

जुवराजा [युवराजः] 29. 9. a crown prince.

जेह [ज्येष्ठ] 34. 14. eldest.

जोइडजमाण [ D ] 79. 5. (pass. present. parti. जो यह to see.) visible.

जोणि [बोनि] 50. 11. source of life.

जोयण [योजनं] 2. 15. yojana, a distance equal to eight miles.

जोव्यण [ यौवनं ] 3. 17. youth.

জাहিদ্ধিন্ত (ঝুণিছিন) 27. 24. the eldest of the Pandavas,

जं [यत] 4. 3. therefore; that which.

जंघ [जहा] 75. 1. a leg. जंपिय [ जल्पित ] 12. 21. prattling.

जन्मं [जन्म] 3.16. A. birth. जंबू [जम्बु:] 1. 4. (N)

**झियाइ** [ध्यायति] 28. 8. to think.

श्चियायइ [ध्यायति ] 12, 25. to think.

झूसेइ [शोषयति] 32. 14. to dry off; to emaciate oneself. (N)

**झूसणा** [शोषणा] 56. 5. emaciation,

**ठवेइ** [ स्थापयित ] 31, 5, to place.

ठाण [स्थान] 84.9.an abode. डिइ [स्थिति ] 67. 16. the period of existence.

टिइमेचण [ स्थितिभेदेन ] 21. 15. (c)=आयु:क्षरेण (N) with the standing posture breaking off. डियण [स्थितकः] 21. 15. in a standing posture; see (c).

डहरो [ **रहर** ] 44. 11. a child.

हिंभवा [ डिंभक: ] 47, 13, a male child.

डिंभआ [डिंगका] 47. 12. a girl-child.

**ढेणियालिया** [D]? 75. 2. a peahen.

ण्हाया [स्नाता]11.7. bathed, णाण [ज्ञान] 84. 6. knowledge.

णायव्य [हातव्य] 64. 4. should be known.

णिज्जरत्थं [निर्जरार्थम् ] 21. 8. with बहुकम्म wiping away manifold actions.

जिञ्चल [ निष्पन्न ] 35. 20. made up of.

णियग [निजक] 12.20. One's own.

णिवेसिय [निवेशित] 12. 23. sitting.

जिंदू [D] 11. 5. childless, sterile (c).

जेयह्ब [ जातन्य ] 84. 17. should be known.

जं । 8. an expletive
( N. )
तय [ततः] 4. 1. then.
तजा [ततः] 18. 1. then.
तजा [तर्जात] 44. 16. to look down with contempt.

तच्य [तृतीय] 5. 14. third. तस्तडतड [D] 38.9. onomatopoetic word for the sound of snapping. तिंड [तदी] 79. 4. a side. तत्य [तत्र] 2. 20. there. तयाणंतर [तदनंतरम] 55. 4. after.

तरुणिया [तरुणिका] 74. 14. young, ripe. तलवर [D] 29. 9. (c) राजवलमी राजसमानः। णयरास्वजी-तलारो य'। दे. ना. मा. the

master of city-guard.

तवकस्म [तपःक्षे] 8. 11 a mortification.

nce.

तवोकम्भ [तपःकर्म] 32, 11. mortification. तहा [तथा] 4. 2. In that manner.

तहारूव [तथारूप] 35. 3. of such sort.

तारम [तारक] 84. 7. One who makes us cross. तारम [तारका] 78. 1. stars. तारिस [तारका] 10. 12. like

that, **तारिसग** [ताहशक] 3.14, of that type.

तालइ [ताडबित] 44.:16. to give blows.

तालियंतपत्त [तालवन्तपत्र] 76. 6, the strip of a palm -fan,

ति [त्रि] 55, 2 three, तिक्खुचो [त्रिःकृत्वः] 4, 13, thrice,

तिक्खे [तीक्ष्ण] 28. 3.sharp. तिणा [तीर्ण] 84. 7. crossed. तितिक्ख [तितीक्षते] 45 1. to bear with patience. तिरिक्ख [ तिर्थक् ] 50, 10, lower (life).

तिबद् [त्रिपवी] 28.19. three steps. (c).

तांस्थगर [तीर्थंकर] 84. 3. the maker of the ford; the pathmaker.

तीसइम [ त्रिंशत्तम] 54 14. thirtieth.

तुसिणीया [तुष्णीका] 37. 14. silent.

**तुस्तिणीय** [तुष्णी] 16. **5.** silently.

तेब [तेजस्] 55. 23. light. तेरस [ त्रयोदश ] 51. 17. thirteen.

तिदूस [D] 15. 4. a ball. यण [स्तन] 12. 20.breasts. थासयावली [स्पासकावली] 75. 18. a row of small mitrors.

थिमिय [स्तिमित] 66.9 tranquil.

थुल [स्थूल] 41, 12, gross, धेर [ स्थनीरः ] 4, 19, an elder.

यंडिल्ल [स्यंडिल ] 17. 6. a spot.

द्नि [दान] 58.16. a dole.

ह्या [र्म ] 17. 11. Darbha grase.

क्रिय [क्लित] 12. 3. broken.

**दलयइ** [ ददाति ] 6. 21. to give.

**द्वद्व** [D] 37.18.quickly.

दसदसमिया [ दशदशमिका ] 59. 23, ten collections of ten days.

दसद [दशार्थ] 18. 13. five. दसनहं [ दशनख ] 41. 8. made up of ten nails. दसम [दशम] 32. 10. tenth. दसार |दशम] 3. 2. (N) Yadavas.

दाओ [दाय:] 7. 12. a gift, a store.

दाम 15. 8. a string.

दारअ [दारकः] 47. 12. a boy.

दारआ [ दारिका ] 47. 12. a girl.

दारिया [दारिका] 11. 5. a girl.

दाहिण [ दक्षिण ] 27. 24. south.

विद्र [इति:] 75.15. a leathern water-bag.

दिही [हिन्ट] 12. 4. sight. दिण्ण [दत्त] 20. 20. given. दिव्य [ दिन्य ] 18. 14. celestial

दिवायर [दिवाकर] 14. 14. the sun.

विसीभाग [दिग्भागः] 2. 19. a direction.

दीवायण [द्वेपायन] 26, 15. the name of a sage.

दुकर [दुष्कर] 80, 10, difficult to be done.

दुइंत [दुइन्त] 3. 4. difficult to be checked.

दुद्ध [दुग्ध] 12. 20. milk. दुरहियासा [दुरभियासा] 18. 4. unbearable.

दुरुहर [जद्+रोहति] 4. 20.to climb.

**दुवार** [द्वार] 28, 14, a door, **दुवा**लस [द्वादश ] 2, 15, twelve,

दुवालसम [द्वादशतम] 54. 10. twelfth.

दुइरजइ [D root ु]80.21. to wander.

देह [यच्छति] 12.23. to give.

देवता [देवार] 67. 5. godhood.

देवाणुप्पिय [देवानी प्रियः] 59. 2, beloved of gods,

देवाणंदा [ देवानंदा ] 10. 19. (N)

देसआ [देशक] 84. 8. a preacher.

दो [द्वि] 55. 15. two.

दोश [द्वितीय] 5. 5. second. दंसण [द्वीन] 3. 16. seeing. धणबह [धनपति:] 2. 16. The lord of wealth, Kubera.

धमणिसंतत [धमनिसंतत ] 55. 21. overspread with veins,

धमा [अमे:] 4. 2. Religion; religious tenets.

ध्यस्यकद्वा [धर्मकथा] 15. 20. the doctrinal discourse,

धम्मजागरिय [धर्भजागृत] 81. 23. the religious vigil.

घिमायं [ षामिकं ] 12. 9. meant for religious purposes.

**घरेज्जमाण** [धियमाण] 15. 8. being held.

घस 42.17.an echo-word for a fall.

धाइ [धात्रो] 6.14, a nurse. धाराहय [धाराहत] 12. 3.

beaten by a shower.

भूजा [दुहितृ] 14. 23. a daughter.

नग्गभाष [नमभाव] 32. 16. nakedness.

नग्गोह [न्यत्रोष] 28. 1. a Banyan tree.

नजाइ [D ज्ञायते] 22. 4. is known.

नयरी [नगरी] 1. l A city, the word is also found as नगरी.

**नलकुब्बर** [नलकूबर] 10, 11. (N) (C)

नवय [नव+क] 69, 7. nine, नवनविभय [नवनविभका] 59, 16. nine collections of nine days,

नवरं [ D ] 3. 18. only, Except that.

नाणच [नानात ] 68. 15. difference; read in the trans: "The matter different." नामधेज [नामधेय] 14: 17. a

नाय [इत] 22, 2, known. नासा [नासिका] 77, 8, a

निउरंबभू अ [निक्रंबभूत]35.14. thick like a mass ( of

clouds ). निक्समणं [निक्समण] 29. 14. going out of the world.

निक्संत [निकान्त] 35, 1. gone out, withdrew.

नियाच्छा [निर्गच्छति] 10. 23. to start out.

निग्गया [निर्गता] 1.3. went forth.

निकाश [निर्मयः] 4. 5. the synonym for a Jain monk-lit, knotless.

নিশ্বন্ত [নিখন] 37.14. unmoved.

निजारयर [निजेराकर] 80, 11. one who best cleanses himself of actions.

निजायणं [नियातनं] 17. 21. wreaking.

निद् [निदाष ] 27. 23. burnt.

निदाणगडा [निदानकृताः] 27. 14.made a sinful resolve for निदान; see तत्वार्थ IX 34.

निंदइ [निन्दति] 44. 15. to censure,

निष्फंद [निस्पंद] 34.14. not throbbing.

निस्माथा [निर्मिता] 2. 16. constructed.

निम्मंस [ निमास ] 74. 10. flesbless.

नियग [निजक] 27, 23, one's own.

निरिक्खइ [निरीक्षते] 12. 5. to observe,

निरुवसग्ग [निरुपसर्ग] 42. 19. beyond calamity.

निलुक्स [निर्लुप्यति] 37. 13. to disappear, to hide.

निलुप्पल [नीलोतपल] 8. 5. a blue lotus.

निवाडिय [निपातित] 18. 14. thrown.

निसम्म [ निशम्य ] 28. 8. having heard.

निसास [ निःश्वास ] 58. 18. a deep breath.

निसीयइ [ निशेते ] 12. 14. to lie down,

नीय [नीच] 45, 3, low.

नीहारेड [नीहारयित] 11. 11. to go for stools.

नेमित्तिय [नैमित्तिक] 11. 4. an astrologer.

नेयड्य [ज्ञातव्य] 53. 2. should be known.

नेरइयत्त [नारक्त] 28. 5. the condition of a hell-dweller.

पक्कीलिय [प्रकोडित] 2. 17, a sport.

पिक्लवर् [प्रक्षिपति] 15. 15. to throw.

पगइभइ [प्रकृतिभद्र] 67. 11. gracious by nature.

पग्गहिय [प्रगृहीत] 45. 15. controlled, careful.

पगास [प्रकाश:] 8.5, beauty,

पज्जय [प्र-आर्थक] 35. 16. a greatgrandfather.

पज्जोयगर [प्रवोतकर] 84. 4. maker of the light.

**एचक्लं** [प्रत्यक्ष] 2. 18. To the very sight.

पश्चक्खाइ [प्रत्याख्याति] 41, 12. to renounce.

पञ्चिपणाइ [प्रत्यपंयति] 29. 16. to report back.

पच्चोरहर [प्रत्यवरोहति]12,13.

पञ्चूस [ त्रत्यूष ] 36. 15. morning.

**पच्छण्ण** [ पच्छन ] 37. 14. hidden,

पञ्जा [पथात ] 18, 11, after, पञ्जाहय [प्रज्जाहित] 28, 2,

covered.

(c) the family suffering after the man enters the order; Barnett, (N) (T) The man not feeling at ease in the order.

पञ्जुष्ण [त्रवृम्तः] 3. 3. The son of कृष्ह and कृष्णिणी, पञ्जुबासक [पिरे+उप+√आस्] 1. 5. to wait upon.

पह्य [पहड ] 30. 19. a throne,

पड [पट] 11. 9. cloth,

पडिगया [ प्रतिगता ] 1. 3. went back

पिंडगाहेर [ प्रतिगृह्णित ] 58. 16. to accept.

पडिच्छा [प्रतीच्छती] 31. 13. to accept.

पडिणिक्खमइ [प्रतीनिष्कामित]

पहिंचुद्धा [प्रतिबुद्धा] 14, 11, awakened.

पंडिबंध [ प्रतिबंध ] 31. 15. a stop, prevention, an obstruction.

पडिणियत्तइ [ प्रतिनिश्तेते ] 14. 3. to return.

पिंडपुण्णा [त्रतिपूर्ण] 32. 13. complete.

पडिम [प्रतिमा] 11, 6. an observance.

पहिमा [प्रतिसा] 35, 39, an idol.

पंडिय [पतित] 36.8. fallen. पंडियाइक्सिय [ प्रत्याख्यात ] 56. 5. renouncing.

पडिलामेर [प्रतिलाभयति] 9.6. to offer.

पडिलेहेड् [प्रतिलिखति] 23. 6. to clean up.

पढिलेहणं [प्रतिलेखन] 17. 21. observing with a view to clearness or cleanliness.

पडिवसज्जेइ [ प्रतिवस्त्रति ] 9. 6. gives them leave. पडिसुणइ [प्रतिश्रुणोति] 37.13. to promise.

पदम [प्रथम] 55. 2. First. पण्णास्त [पंचाशत्] 23. 12. fifty.

पढम [प्रथम] 2. 2. first, पणरस [ पंचदश ] 63. 2. fifteen.

पण्णगभूषण 45. 11. (C) (N)

पण्णती [प्रकृपि] 34. 13. The name of Bhagavati Stitra, the 5 th अंग of the Jain Canon. पण्णगञ्ज [पनग्त] 73. 18. like a serpent.

पण्णस [प्रकृप्तः] 1. 7. preached, set forth.

पण्णायइ [ प्रज्ञायते ] 74.11. to be known.

पण्ह्या [ब्रह्म] 12. 2. the oozing of the milk from the breasts.

पत्त [पात्र] 67. 7. a pot. पत्तामोउं [आमोदितपत्राणि] (c) 17. 11. plucked up leaves.

पत्थंड [ प्रस्तर ] 67. 4. a layer.

परिथय [ प्रस्थिका ] 36. 1. a basket.

पदीब [प्रदीप] 84. 4. a lamp. पट्यार [प्रामार] 17. 7. with the weight in the front i. e. bent forward.

पश्चिय [प्रमृति] 26. 20, beginning from.

पभूयतर [प्रभूततर] 36. 14. greater in quantity.

पमुद्धि [ प्रमुद्धित ] 2. 17. joy, happiness; past pass-

ive participle used as a noun.

**पमोद** [ प्रमोद ] 36. 13. a festival.

पयत्त [प्रदत्त] 73. 10. permitted by the preceptor; v. l. पयय i. e. प्रयत Zealous see. (c.)

**पयावइ** [प्र+जन] 10. 11. to give birth to.

परिक्षित [परिक्षित] 18. 19. surrounded.

परिन्गहं [ परित्रह ] 41. 16. possession.

परिघोलह [D] परि+घूर्ण to brandish round.

परिणाम 18. 8. a determination, a mood of mind.

परिणिब्बाणवित्तयं [परिनिर्वा-णवृत्तिक] 67. 6. proper for extinction.

**परिपेरंत** [परिपर्यन्त] 38 13. in the vicinity.

**परिभायइ** [परिभाजवति] 26. 11. to divide.

परियाय [ पर्यायः ] 4. 20. period. परियाओ [पर्वायः] 23. 24. a period.

परियागं [ पर्याय ] 28. 15. the period of ascetic life.

परिविज्ञिक्ष [परिवर्जित]17.17. devoid of.

परिवसइ [परि+√वस्] 3. 1. to dwell.

परिवहरू [परिवहति] 14. 12. to carry in the womb.

परिवाडी [परिपाटी ] 55. 2. series.

परिसा [परिषद्] 1. 3. A. congregation.

पछ 35. 19. a. measure of weight.

पलास [पलाश] . 76. 11. a kind of tree.

पत्तिच्छण्ण [परिछन्न] 55. 22. covered over.

पञ्चह्य [प्रत्रजित ] 8. 8. entered the order of Jain monks.

पञ्चय [पर्वतः ] 2. 20. A mountain.

पञ्चयह [ अवजित ] 14. 2. gives up the worldly life.

पद्याय [ D प्रम्लान ] 79. 10. faded.

पसत्थ [प्रशस्त] 18.8. fine, praise-worthy.

पह [पथिन् ] 19. 3. a road. पहकर [D] 18. 19. a collection.

पहाया? <sup>7</sup>6. 8. a kind of tree.

पहारइ [प्रधारयति] 18. 21. to determine,

पहीण [प्रहीन] 18. 12, free, पाउणह [प्राप्नोति] 28. 15. to attain.

पाउष्प्रभायाण [प्रादु:प्रभातायां] 18. 16. twilight dawn. पाउन्भुख [प्रादुर्भूत ] 14. 3. appeared.

पाउया [पादुका] 74. 9. san-

पानार [ प्राकार: ] 2. 16. ramparts.

पाढ्य [पाठक] 14.11. the reader (of the dream)

un [D] 22. 17. a chandala; Prof. Vaidya 'life' anomalous since he was already dead; Barnett 'hooks' no authority.

पाण [पान] 41.19 drinking. पाणय [ पानक ] 58. 16. drink.

पाणस्वाय [प्राणातिपात] 41. 12. harm to life.

पाणावळी 75. 18 a row of small round vessels. पाणिअ [पानीय] 22. 18. water.

पाणिग्गहणं [पाणिप्रहणं] 3.17. a marriage.

पाभाइय [प्राभातिक] 78. 1. of the morning.

पामोक्स [ प्रामुख्यं ] 3. 2. leadership;also written as पामुक्स by Mss.

पाय [पारः] 74.10. a foot. पायगाहणं [पारप्रहणं] 14. 6. holding of feet.

पायन्छिता [प्रायक्षिता] 11 8. made lustratory or expiatory rites. पायच [ पादपः ] 2. 23. A tree.

पारणय [पारणक] 8. 16. a tast-breaking day.

पारेइ [पारवति] 42, 20, to observe.

पास्त्रि [पाली] 17, 25, raisedup sides.

**पाचयणं** [ प्रवचनं ] 4. 5. A doctrine.

पावेज्जमाण [प्राप्यमान] 38.3. coming to; pres, part passive of प्र+√आप्.

पास [पार्श्व] 27. 25. the side.

**पासइ** [ पश्यति ] 9. 2. to see.

पासण [दर्शन] 31.12. seeing.

पासादिय [प्रासादित] 2. 18. pleasing to the sight; full of palaces.

पासाय [प्रासार] 3. 17. A. palace. पासायभोगा i. e. the pleasures of palaces. पासुलिया [पार्थ+इलिक] 75. 17. ribs.

पिए [ पितृ ] 27. 23. a father.

पिट्टिकरण्डय [ पृष्टिकरण्डक ] 76. 1. the spinal chord with its bones.

पिट्टिमस्सिअ [प्रधान्नित] 79. 5. sinking into the back.

पिडन [ पिटक ] 36. 1. a basket.

पिच [अपि च] 12.3. like, पोइदाण [प्रीतिदान] 6. 21, gift out of love.

पीय [पीत] 28. 2. yellow. पुढवि [पृथ्वी] 28. 2. earth.

पुण्णभद्द 'पुण्यभदः) 1.1. (N) A name of a sanctuary.

पुष्पमं [ पुष्पकं ] 2. 3. a flower.

पुष्पत्तचर्णं [ पुष्पार्चनं ] 10. 9. flower offerings.

पुष्काराम [पुष्पाराम] 35. 13. a flower garden.

पुष्कुचय [पुष्पेचय] 36. 4. gathering of flowers. पुरुविद्यम [पूरं:] 2. 19. East.

उत्तरपुरच्छिमे=No.th-east.

पुरत्थामिमुद्द [ पुरस्तादिनमुख ] 29. 2. facing towards east.

पुरिस [ पुरुष ] 34. 14. a man.

पुठ्य [पूर्व] 7. 5. the name of Jain scriptures existing before the present आगम; their number was 14.

युव्यरत्तावरत्तकाल [पूर्वरात्रापर-रात्रकाळः] 56, 1, (N).

पेसिया [पेशिका] 77. 9. a rind.

चेहर [प्रेक्षते] 12, 4, to see. चोर [पर्वन्] 75, 5, kneejoint.

पोराण [पुराण] 2. 22. an-cient.

पोरसी [पौहती] 8. 15. the first watch of the night (N)

पोसहभाला [पोषधशाला] 13. 17. an oratory.

पंचमुद्धियं [पंचमुच्छिकं] 31. 18. five handfuls.

पंडव [ पाण्डव ] 27. 25. Pandavas. पंडमधुर [ पांडमधुरा ] 28, 1. (N)

पुंड [पुंड] 28. 13. (N)

फासेइ [स्व्वति] 4.7. lit. to touch, i. e. to observe.

फुट्ट [स्फुटित ] 7. 10. to break.

फुहिय [ स्फुटित ] 17. 22. blossomed.

बळवय [बलपद] (?) 3. 5. foot-soldiers of the army. The printed E has बळवग,

बत्तीस [ द्वान्त्रिंशत ] 6. 22. thirty-two.

बत्तीसइम [द्वात्रिशतम] 54. 15. thirty-second.

बहिया [बहि:] 2. 19, Outside.

बारवई [द्वारवनी] 2.14. The city of Dwarka,

बारस [द्वादश] 4.17, twelve. बारसम | द्वादशः ] 28, 14.

twelfth.

बारसंगी [द्वादशांगी] 24. 15. versed in 12 canonical works.

बालत्तण [गलत] 10. 10. childhood.

बालण्यभिद्दं [बाल्यप्रभृति] 11. 6. beginning from childhood,

बावचरि [द्विसतते] 71. 12. seventy two.

बावीस [ द्वाविशति ] 55. 3. twentytwo.

बावीसहम [ द्वाविंशतितम ] 54. 12. twenty-second.

बाह [बाहू] 12. 3. a hand. बाहिरिया [बहिर्गता] 12. 12. outer.

बिइय [ द्वितीय ] 55. 12. second.

बुद्ध 64. 2. awakened. बोरी [बदरी] 75. 8. A kind of berry-trees. बोह्य [बोधक] 84. 7. the awakener.

बंधुजीवश [बंधुजीवक] 14. 13. a kind of flowers. भज्जयण [भजनक] 75. 15. the baking pot.

भज्ञा [भार्य] 55. 1. a wife. भड़ [भड़] 18. 19. a warrior. भत्त [भक्त] 11. 6. devoted to.

भत्त [मक] 32, 15, a meal, भत्तघर 9, 5, a pantry, भत्ति [भिक्त] 11, 12, devotion.

**भइ**ल [भइ] 8. 6. beautiful.

**भरेइ** [√मृ=मरित] 9. 6. to fill.

भन्व [भन्य] 8. Pot. part, of भू; but carrying here the sense pre. part. being.

**भाअ** [ भाग ] 79, 7, s. portion.

**মাত্ত** [সানু] 13. 14, a brother,

भायरो [भातरः] 8. 4. brothers.

भाणियञ्च [भणितव्य] 83. 20. should be spoken.

भारह [ भारत ] 28. 13, भारिया [ भार्य ] 6. 11, a wife.

भावद [ भावयति ] 32. 11. भावेभाणा to exercise in penance. मास [भाषा] 79.12. speech. भास [भरभ] 79. 14. ashes. भासइ [भाषते] 79. 12. to speak,

मासरासि [मस्मराशि] 55. 22. a heap of ashes.

भिक्ख [मिक्षा] 31, 14,alms. भिक्खायरिया [ मिक्षावर्या ] wandering for alms.

भीज [भीत] 18. 1. frightened.

भोयण [ भोजन ] 58. 17. food.

मंते 1. 6. reverend sir; used to address the preceptor, cf. Pali भदन्त (N)

मइ [मति] 2. 16. intellect; mental powers.

मज्झंमज्झेण [मध्यंमध्येन] 15. 9. in the midst.

मज्झिम [मन्यम] 8. 26. middle-class.

महिय [मृतिका]17. 22. clay. मणाभिरामा [ मनोऽभिरामा ] 31. 11. pleasing to the mind. मणुण्णा [ मनोहा ] 31. 11. pleasing.

मणुस्स [मनुष्य] 17. 14. a man.

मण्णे [मन्ये] 12. 20. I think.

मत्थय[मस्तक] 17.24.a head. मह्च [माल्य] 15. 8. a garland.

मह [महत्] 35. 13. big.

महर्महालञ्ज [महन्महलक] 19. 1. big.

महत्थ [महाथे] 30, 15, magnificent.

महरिह [महाई ] 11. 9. of great worth.

**महाणुभाग** [महानुभाग ] 45. 15. Noble.

महालभ [महत्रक] 19.8. big. महाविदेह 68.5. the name of the country.

महिसि [ महिषी] 75, 12, a buffalo.

महर [मधुर] 12. 12.sweet. महेलिया [महिला] 15. 23. a woman, ° बज्जे leaving out the mention of princesses, माउलुंग [मातुलुङ्ग] 77. 9. a kind of lemon. (N) राडविय [D] 29. 9. the head of a village मडव (c)

माणुस्सवा [मानुष्यकाः] 16. 7. belonging to men.

मालायार [मालाकार] 35. 9. a garland-maker.

मास [ माष ] 74. 14. a kind of pulse.

माहण [ब्राह्मण ] 14. 20. a Brahmin.

मासिय [ मासिक ] 4. 15. monthly.

मिच्छा [ मिथ्या ] 10 13. futile.

मिच्छादंसण [ मिध्यादर्शन ] 41. 17. heretical belief.

मिलायमाण [म्लायमान] 74. 15. withering.

मुद्दंग [मृदंग] 7.1. A tabor, मुग्ग [मुन्न] 74.13. a kind of pulse,

मुच्छित्र [ मूच्छित ] 27. 2. merged deep, addicted. मुच्छिया [ मूच्छिता ] 72. 5. fainted. मुत्तावली [मुक्तावली] 62.12. (N)

मुद्धय [ मुग्यक ] 12. 22. child-like.

मूला [मूबक] 78.3.a kind of plant, a radish.

मुसावाय [मृषाबाद] 41. 13. falsehood.

मेडुण [मैथुन] 41.16.sexual intercourse.

मोक्क [मुक्त] 84. 7. liberated.

मोग्गर [ मुक्सर ] 35 20. a mace.

मोयग [ मोदक ] 9. 6. a. sweetball.

मोयञ [ मोचक ] 84. 7. a. liberator.

मंडिया [ मंडिता ] 2. 17. adorned.

मंमण [मन्मन] 12.21. babbling, speaking indistinctly.

मुंडावइ [मुंडयति] 32. 4. to get tonsured.

मुंडावली 75. 18. a row of small troughs.

याबि [चापि] 11. 12. an expletive (lit. also). रण्णो [सकः] 3. 13. of the king (Genitive singular form).

रज्जसिरि [राज्यश्री] 16. 14. royal splendour.

रत्था [ रम्या ] 19. 3. a street.

रम्म [रम्य] 2. 17.pleasant. रय [रजः] 18, 9, dirt.

रयणाविल [रालावली] 53,23. a kind of penance,

**राइंदिअ** [ रात्रिदिवस ] 58.22, day & night.

राय [राजा] 3. 7. A king. रायमग्ग [राजमार्ग] 15. 3. a main road.

रायसिरि [राजश्री] 52. 19. royal splendour.

राया [राजा] 29.9. a king. रासि [राशि] 19.2. a heap. रिउच्चेय [ऋग्वेद] 14. 21. Rigveda.

रिख [ ऋढ ] 66. 9. splendid.

रुद्ध [रूट] 17. 15. angry.

रुपियणी ['रुक्सिणी ] 3. 7. The chief queen of Krisna.

रेवयथ [रेवतक] 2. 20. the Hill of Girnar (N) रोमकृव [रोमकृप] 12.4. rootcells of hair.

लक्षा [लक्ष] 14. 13. lac. लक्ष्ट्र [लब्बामें] 15. 6. one who has understood the matter

ड्या [ डता ] 61. 21. a branch.

लडुकरणप्यवर [लघुकरणप्रवर] 10. 18. excellent with swift equipments.

लाउ [ अलावु ] 77. 1. a. gourd.

स्तावण्य [ स्नावण्य ] 14. 25. handsomeness.

जुक्स [६स] 78. 9. rough, जुद्ध [जुन्द] 12. 20. greedy.

लोय [ लोब ] 31. 11. the plucking of hair.

लोगणाह [ लोकनाथ ] 84. 3. the lord of the world. लंबर [ लंबते ] 79. 9. to hang. चन्न [बर्गे] 2. 3. A division.

चग्गु [वस्तु] 13, 15, pleasing.

वच्छ [वक्षस् ]8, 6, a breast, चट्टयावलो [वर्तकावली] 76, 3, a row of toyballs (c) चढ [बट] 76, 11, a ban-

yan tree.

यहिस्तथ [अवतंसक] 71. 15. an ear ornament but at the end of a compound 'best'

वणसंड [वनषंड] 1. 2. A forest-grove.

वणीयग [बनीपक] 72. 20. a mendicant, see (c).

वण्ण [वर्णः] 2.16.a colour. वण्णको [ वर्णकः ] 1. 2. A description. (N)

बत्तव्यया [वक्तव्यता]66. 16.a narrative.

बत्थ [बज्र] 28. 2. cloth. बद्धीसग? 78. 1. a violin. बया [ √बर] 1. 5. to speak; बयासी (N)=spoke. बयण [बरन] 79. 10. a face. वरह [वरयति] 11. 11. to decorate; to choose.

वचरोविञ [न्यपरोपित] 22.16. plucked out of; deprived of.

वागरणं [न्याकरणं] 10. 16. explanation.

वागरिआ [न्याङ्कता] 10. 10. explained, spoken.

**वाणारसी [वाराणसी]** 51. 6. Benaras.

वालुयण्यभा [वालुकाप्रभा] 28. 5. the name of a hell.

बालुंक [बाछक] 78, 4, a. melon.

वायत्ती [ व्यापत्ति ] 38. 25. risk; danger.

वास [वर्ष:] 6. 16. a year. वास [वर्ष:] 28. 13. a country.

वासघर [वासगृह] 12. 13. a bed-hall.

चि [अपि] 4, 1, even,

विश्वयह [ब्यतित्रजति] 17. 14. to pass about, to go beyond,

বিত্তত [বিদুল] 67. 1. the name of the mountain.

**विउल** [ विपुत ] 37. 11. large.

चिकिरण 18.9. scattering, चिकाय [विकत ] 79. 4. deformed.

বিगহয়ক্ত [বিক্লবিবর্জ] 55. 5. (N)

विजय 67, 5, the name of the first Anuttara Vimana,

विणिद्वाय [बिनिघात] 11. 17. death.

विण्णाय [विशात ] 22. 2. known in details.

वित्ति [शति] 29. 13. maintenance.

वितिथण्णा [बिस्तीणी] 1. 15. broad.

विद्युण [ वितीर्ण ] 13. 20. given.

विष्यज्ञहरू [विष्रजहाति] 42.14. to abandon,

विष्यज्ञिष्ट्यव्या [ विश्रहोत्तन्याः ] 16. 8. fit to be given up.

विष्पमुक [वित्रमुक्त] 28. 3. discharged.

विष्यद्वण [विप्रहीण] 27. 23. destitute of

विमाण [ विमान ] 67. 4. heaven.

विभिन्न [ विस्मित ] 15. 12. amazed.

वियणपस [व्यजनपत्र] 76. 5. a strip of a flapper or a fan.

विव [इव] 79. 6. like.

विश्विद्ध [विविध ] 32. 11. divers.

विसन्जा [विसनति] 29. 12. to permit.

चिहरइ [√वि+ह] 3. 11. to enjoy; to wander about.

बीणा 77. 11. a flute.

वीसइम [विंशतितम] 54. 12. twentieth.

बुद्ध [रच] 18.13, showered. बुत्तपडिबुत्तया [ उत्तप्रशुपता ] 72. 5, the questions and answers.

वेयणा [वेदना] 18. 4. pain. वेयार्डिं [ वेलायाम् ] 27. 24. On the shore. (N) बेर [बेरं] 17. 15. spite. बेस [बेश] 40. 11. a dress. बद [ इन्द ] 18. 19. a collection.

स [स्व] 41. 13. One's own.

स्त्रज्ञ [स्वक] 12, 12, One's own.

सहरं [स्वेरं] 38.24, of one's accord.

सक्कार [ सत्कार ] 29. 14. entertainment.

सगडिया [शकटिका] 79. 13. a cart, or possibly a hearth cf. G. सगडी.

सञ्ज्ञ [सत्य] 35, 18, true. सज्ज्ञाय [स्वाच्याय] 72, 5 a lection; the course of scriptures.

सिंह [षष्टि] 3. 4. sixty. सत्तम [बप्तम] 1.7. seventh. सत्तसत्तमी [ बप्तबप्तमी ] 58. 15. seven collections of seven days.

सत्यवाह [ सार्थनाह ] 3. 9. the leader of a caravan i. e. a big merchant. सहाबेह [शब्दापयति] 10. 17. to call.

सर्दि [सार्थ] 4. 19. with. सपर्वित्व [सपक्षेत] 22. 8. in the proper direction. (c); Barnett followed in trans.is wrong; used with सपढिदिसे.

संपदिविसि [सप्रतिदिशा] 22. 8. in the exact cross direction.

सप्प [सर्प] 79. 8.1. a serpent.

समत्थ [समस्त] 3.10 whole. समह [समथे] 10. 24. right. समण [अमण ] 1. 6. An ascetic.

समस्य [समये] 14. 19. able. समप्पभे [समप्रभे] 14. 14. of lustre similar to.

समिपडह [समिभवति] 42. 7. to attack.

सम्मं [ सम्बर्के ] 18. 12. well.

समाण [समान] 15. 6. simaltaneous mith cf Guj. करता साथे; Mar के स्वा नरावर.

समासासः [समाथसिति] 13. 16. to comfort.

समि [शमी] 76, 8, a kind of a tree.

समिद्ध [ समृद्ध ] 66. 6. prosperous.

समिद् [समिष्] 17. 10. a kind of wood for sacrifice.

समुद्य 29. 14. a gathering.

समुद्दाण [समुद्दान ] 8. 26. taking of alms.

**समुहाव** [समुहाप] 12. 21. lisping.

सम्सिय [समुच्छवसित] 12. 3. raised up.

समोसढ [समनसत] 66, 13, arrived.

समोसरिक [समवसत] 11. 3. arrived.

स्य [शत]21. 7. hundred. स्यणिज [शयनीय] 3. 15. A bed.

स्यंसंबुद्ध [स्वयंसंबुद्ध] 84. 3. self-awakened.

**स्तर** [स्परित] 17, 15, to remember.

सरितिया [ धःक्तवः ] of similar complexion.

सरिव्यथा [सरम्बयसः] 8. 5. of the same age.

सरिस [सदश्] 8. 4. similar.

सह [शस्य] 41, 18, a shaft, सहाइ [सहकी] 75,8, a kind of plant,

सन्य [सर्व] 14. 14. all. सन्वश्रोभद्द [सर्वतोभद्र] 60. 4. (N)

सन्वकामगुणिय [सर्वेकामगुणित]
54. 4. Indulging in all
modes of desire.

सन्वतथा [ सर्वत्र ] 78. 11. everywhere.

सहर [सहते] 45. 1. to endure.

सहस्त [बह्त] 34. 14. thousand.

साहम [स्वादिसन् ] 41, 19, something sweet.

साग [साक] 77.9. a teektree.

सागारं पडिमं [साकारां प्रतिमां] 42. 3. (N) साडय [ चाटक ] 11. 9. a sheet of cloth.

सातिरेग [सातिरेक] 6. 16. more than.

साम [स्यामा] 75. 5. a Priyangu creeper.

**सामण्ण** [श्रामण्य] 32. 13. friarship.

सामित [शाल्मली] 75. 8. a kind of tree.

सामाइय [सामायिक] 32. 9. Samāyika scriptures like आयरंग etc;Barnett's and my (Trans).laws of peace (N)

सामिधेय 17. 9. sacrificial faggots.

सामि [स्वामिन्] 8. 2. the master.

सागरोवम [सामरोपम] 68. 1. the particular period see (N)

साहट्टु [संघार्य] 17. 7. having placed together.

साइस्सी [साइसी] 3. 4. a group of thousand.

साहारइ [D] 11. 20. to bring to.

साहिज [साहाय्य] 20. 20. help.

साहित्र [पाधितः] 19. 21. attained.

सिज्सइ [सिध्यति] 28. 16. to attain beatitudei.

सिद्ध [शस्त] 22.3. advised. सिद्धिल [शिथिल] 79. 8.

loose. सिण्हालय ? 78.7. a kind

of fruit.

सिद्धिगइ [बिद्धिगति] 84. 9. the condition of absolution.

सिबिय [शिविका] 31. 2. a. litter.

सिरसावत्तं [शिरसावृत्तं]41. 8. covered by head.

चिरि [भी] 6. 8. the name of the mother of अइगुत. शीवन 47. 3.

सिरि [श्री] 55. 23. splendour.

सिरिवच्छ [श्रीवत्स] 8. 6. a kind of auspicious mark.

सिलापद्दश [बिलापद्दक] 28.2. a stone-slab.

सिलेस [ केस ] 77. 4. phlegm.

सिव [शिव] 84. 8. Blissful.

सिस्सिण [शिष्या] 31. 13. a lady disciple.

सीय [शिक्ति] 31. 15. a litter.

सीसघडी [शीर्षघटिका] 79.10. a pot-like head,

सीह [सिंह] 14, 11, a lion. सीहनिकीलिय [सिंहनिकीडित] 57, 12, a kind of penance.

सुक्रयत्थ [स्कृतार्थ] 81. 16. one who has well attained his object.

सुक [ज़ब्क] 74.8. dry. सुण्हा [स्तुण] 44. 13. a

daughter-in-law.

सुद्धणा [ग्रद्धाला] 40. 11. one who has cleansed himself.

सुपरिणिट्टिअ [द्वपरिनिष्टित]14. 21. well-versed. सुपुष्ण [सुपुष्व] 81. 15. meritorious.

सुमिण [स्वप्न ] 3. 16. A dream.

सुय [अत] 22. 2. heard.

सुयखंधी [श्रृतस्कंधः] 64, 8. a scriptural book.

सुरिषय [सुरिषय] 2. 21, the name of a temple.

सुब्बत्त [सुन्त] 38.5. wellformed.

सुहम्भ [ सुधमेन् ] 1. 3.(N) स्रसाण (समान) 16. 23. a

सुसाण [सम्मान] 10, 23, a cemetery.

**सुस्स्सा** [ग्रुश्रुवा] 10. 12 service.

सहुव [ धृहत ] 55. 22. well-fed with offerings, well-lit.

सुहंसुहेणं [सुवंसुबेन] б. 15. Happily.

स्माल [मुक्नमार] 6. 13. delicate.

सुलद्ध [सल्ब्ब] 81, 16. well-fulfilled.

सेंग [श्वेत] 15. 8. white. सेंद्रि [श्वेष्टिन् ] 29. 10. a

साहु [श्राष्टन् ] 29. 10. a merchant. सोणियत्ता [शोणितत्व] 74. 11. the state of having blood.

सोस्रस [बीद्श] 5, 12, sixteen.

स्रोलसम [बोडशतम] 54. 11. Sixteenth.

सोहस्म [सौधर्म] 67. 3. the first heaven of Jains.

संकास [संकाश] 2. 17. resembling.

संगलिया [संकलिका] 74. 13. a pod.

**संघाडय** [संघाटक] 8, 18, an open place,

संचारह [संचाययति] 16, 12, to be able.

संचिद्रइ [संतिष्ठति] 51. 2. to stand.

संचिय [धंचित] 21. 7. gathered.

संजमइ [सं+यम्] 16. 16. to control.

**संद्रा** [संध्या] 17. 13. evening.

संणिविष्ट [संगिविष्ट] 71, 71. to set up. संणिद्धिय [ संनहित ] 38. 2. near.

संघि 79. 7. a joint.

संपत्त [संप्राप्त] 28. 1. Attained.

संपतिथय [संप्रस्थित ] 1. 6. started.

संपरिवृड [संपरिवृत्त] 47. 14. surrounded.

संपाविउकाम [ संप्रापयितुकाम ] 41, 10, desirous of making others attain.

संपुद्ध [संपुट] 11. 19. the hollow (of the hand).

संपेहेड् [ संप्रेक्षते ] 10. 16. to ponder; to think,

संब [शाम्बः] 3, 4, the son of कण्ह & जंबवह

संभूय [संभूत] 12. 20. born. संलेहणा [संलेबना] 4. 20.

A penance of fast, starvation.

संघञ्छर [संवत्सर] 55. 2. a year.

संसद्घ [ संस्ट ] 7.2 19. soiled. सिंघाडग [शृंगाटक] 29. 5. a triangular pah; an open place.

इकुच [D ?] 77. 2. a kind of fruit.

हरू [इच्ट] 14. 3. glad.

हतुया [इतुका] 77. 1. a chin.

हत्थ [हस्त] 12. 22. a hand.

हतिथ [इस्तिन् ] 15. 7. an elephant.

हित्यस्यणं [हस्तिरत्नं] 21. 19. the best elephant. ह्व्य [D] 10. 24. quickly. हियय [ह्रव्य] 14. 23. a heart.

हिलाइ [ हेलबते ] 44. 15. to deride.

हुयासण [हुताशन] 55. 22. fire.

हो [√ भ] 2. 15. to be होत्या.

## ॥ प्राकृतप्रन्थमाला ॥

- 1. अन्तगडव्साओ and अणुत्तरोववाहयद्साओ with Abhayadeva's Commentary, English Translation, Glossary, Appendices, Notes, and Introduction full-Cloth Rs. 3-0-0, Paper. 2-4-0 by M. C. Modi. M. A. LL. B.
- 2. HACIEUMEI OF ECHETALE [First Two Chapters] Vol I. a famous Jain Romance; with Glossary, Notes, Introduction, and Sanskrit Tippani; Vol II. Translation, and supplement with Notes. both sold together. by M. C. Modi. M. A. LL. B. Cloth Rs. 4-8-0 Proc. Rs. 3-8-0
- 3. प्रमुत्त of an unknown author with Sanskrit Chahya, Notes, Introduction and English translation, by V. M. Shah M. A. Professor of Ardhamagadhi, M. T. B. College, Surat. Rs. 1-0-0.
- 4. निरयाविष्ठयाओं [ The five Upanges of the Jain Canon] with Introduction, Notes, Translation, and glossary by A. S. Gopani M. A. & V. J. Chokshi B. A. [Hons.] Cloth Rs. 3-12-0 with Sanskrit Tika. Paper Rs. 3-0-0

## Gurjar Granthratna Karyalaya Gandhi Road: AHMEDABAD.

## वोर सेवा मन्दिर

|                      | पुस्तकालय   |       |
|----------------------|-------------|-------|
|                      | 22          | MOD   |
| काल नं०<br><u>Мо</u> | di, M. C    | . ૬ને |
| Ant                  | lagada - Da | 2890  |
|                      |             | 670   |
| <b>ब</b> ण्ड         | क्रम संख्या |       |